# वृहद् हस्तरेखा शास्त्र

(हस्तरेखा योग)

#### लेखक

#### डाँ० नारायणदत्त श्रीमाली

एम० ए०, पी-एच० डी० अध्यक्ष : भारतीय ज्योतिष अध्ययन धनुसंघान केन्द्र नया तंत्र-मंत्र-यंत्र, हस्तरेखा स्वप्न संस्थान बौर वयालीस से अधिक ग्रन्थों के रचयिता

#### प्रकाशक



मूल्य: 18/- ग्रठारह रुपये

मुह्रक

स्वान प्रेस ऑफ लाहौर, 3 चमेलियान रोड, दिल्ली-110006

## भूमिका

कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती। कर पृष्ठे स्थितोब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम्।।

ये वो पंक्तियां ही हाथ का महत्त्व सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं, हमारा हाथ एक सामान्य हाथ ही नहीं है, अपितु धार्मिक आध्यात्मिक वृष्टि से इसमें सभी देवताओं का निवास है, भौतिक दृष्टि से मानव की ओवस्विता और कार्य-शक्ति का पुंज है और ज्योतिष की दृष्टि से सम्पूर्ण जीवन की हलचल का कोत है। हमारा जीवन देगमय है, निरन्तर सिक्र्य है, और पल-गल परिवर्तनशील है, और इस सारे परिवर्तन का, जीवन के संघर्षों का, तथा मानव के घात-प्रतिधातों का यह सम्पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध है, जिसके माध्यम से भूत को जानकर विद्यास करते हैं, वर्तमान को समभते हैं और प्रविध्य को पहचान कर उसके अनुसार अपने-धाप को ढालने का प्रयत्न करते हैं जिसकी वजह से हम स्थिर वेगमय रह सकें। जोरों का तूफान चल रहा है और हमें इस तूफान में ही कदम बढ़ाने हैं, परन्तु यदि तूफान-शांधी सामने धा रही है, तो हमें एक-एक पग उठाने में तकलीफ़ होगी, पर यदि तूफान पीठ की बोर से आ रहा है, तो हमें वह तूफान सहायता देगा, हमारे पैर प्रासानी से उठेंगे, हम सुविधा से गतिशील होकर सुगमतापूर्वक अपने गन्तव्य स्थल तक पहुंच सकेंगे।

इस संसार में भी निरन्तर घात-प्रतिघात, संघर्ष-कशमकश का तूफ़ान चल रहा है, और हमें इस तूफ़ान में ही प्रपनी मंजिल तक पहुंचना है। हस्तरेखा शास्त्र यह जानकारी देने के लिए आपका सहायक हो सकता है कि तूफ़ान का वेग किस ओर से है ? प्राप कौन सा रास्ता चुनें, जिससे तूफ़ान भाप की पीठ की भीर से बहे भीर आप सुविधापूर्वक अपने गन्तव्य स्थल तक पहुंच सकें।

हमारे सम्पूर्ण जीवन की छोटी से छोटी घटना हथेली में मंकित है, हथेली पर पाई जाने वाली सूक्ष्म से मूक्ष्म रेखा का भी अपने-आप में महत्त्व है। कोई भी रेखा व्यर्थ नहीं है, किसी भी रेखा का बस्तित्व निरर्थंक नहीं है, बावश्यकता है ऐसे हस्तरेखा-शास्त्री की, जो इन रेखाओं को पढ सके, छोटी से छोटी रेखा के महत्त्व को समभ सके भीर उसे स्पष्ट कर सके।

वस्तुतः मविष्य-कथन हमारे युग की सर्वोच्च उपलब्धि है, क्योंकि जितना संघर्ष माज के युग में है, उतना पहले कभी नहीं रहा, और हस्तरेला विज्ञान ने जितनी प्रगति इस युग में की है, उतनी पहले कभी नहीं हुई। जमेरिका, यूरोप, फांस, जापान मादि उन्नत देशों में इससे संबंधित वैज्ञानिक परीक्षण हुए हैं तथा वहां के विश्व विद्यालयों में इस विज्ञान को प्राथमिकता दी जाने लगी है। चिकित्सा क्षेत्र, तथा अविष्य-कथन के क्षेत्र में तो इसकी उपयोगिता निविवाद है।

इस कशमकश के युग में हम इस विज्ञान के माध्यम से अपने भावी जीवन की समक सकते हैं, बाने वाले समय के संवर्षों से परिचित हो सकते हैं, और उनको ध्यान में रकते हुए हुम भावी जीवन की बोजना बना सकते हैं। उसके अनुसार अपने-आप को व्यवस्थित कर सकते हैं, तथा संघर्षों, खतरों, घात-प्रतिघातों से प्रपने-आप को बचाते हुए जस्दी से जल्दी ग्रपने सक्य तक पहुँच सकते हैं, वांछित कार्य को सम्पन्न कर अपने व्यक्तित्व का विस्तार कर सकते हैं।

आज सारे विश्व की आँखें इससे संबंधित ज्ञान के लिए भारत की घोर लगी हैं, घौर इस समय में भारत का यह कर्तव्य है कि वह आगे बढ़कर इस क्षेत्र में नेतृत्व करे, विश्व को दिशा निर्देश दे और नवीनसम सुत्रों से परिचित कराए।

काफी समय से इस बात की भावश्यकता अनुभव की जा रही थी कि सामुद्रिक शास्त्र पर एक ऐसा सांगोपांग ग्रन्थ लिखा जाये, जिसमें हस्तरेखा से संबंधित सभी ग्रंगों-उपांगों का सिवत्र विवरण वर्णन हो तथा सरलतम भाषा में उच्चतम ज्ञान दिया जा सके। मुक्ते विश्वास है कि यह ग्रंथ इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो सकेगा।

इस ग्रन्थ में मैंने मारतीय एवं पाश्चात्य सामुद्रिक ग्रंथों का निचोड़ दिया है, साथ ही यह भी बताया है कि दोनों पढ़ितयों में मूलतः क्या अन्तर है ? यह अन्तर क्यों है ? सही पढ़ित कौन-सी है ? तथा किन सुत्रों के माध्यम से सही-सही भविष्य-कथन किया जा सकता है ?

इस पुस्तक में पहली बार इन तथ्यों का समावेश हुआ है, साथ ही हाथ की रैखाओं के बारे में, उंगलियों व उनके ओड़ों के बारे में, तथा मानव के अन्य चिह्नों के बारे में तथा मानव के अन्य चिह्नों के बारे में विस्तार से विवरण संतृहीत हुआ है, इन सबके पीछे है, मेरा अध्ययन, अध्ययन से मी बढ़ कर है विषय प्रतिपादन — और विषय प्रतिपादन से भी बढ़कर है मेरा इस क्षेत्र में बर्गों का धनुभव।

भारत ही नहीं, विश्व के सामुद्रिक ग्रन्थों में भी ज्योतिय योगीं का पूर्ण विवरण-वर्णन नहीं है, क्योंकि यह विषय दुरूह है, दुर्गम है, अप्राप्य है। इस पुस्तक में पहली बार दो सौ चालीस से भी अधिक हस्तरेखा योगों का सांगोपांग अध्ययन स्पष्ट हुआ है, यह इस पुस्तक की विशेषता है।

इसके ग्रतिरिक्त मैंने शरीर, ग्रंग लक्षण, हस्त लक्षण आदि भी विस्तार से स्पष्ट किए हैं, साथ ही व्यावहारिक ग्रनुभव के लिए हस्त चित्र के माध्यम से सम्पूर्ण भूत, भविष्य-कथन कर पुस्तक को प्रामाणिकता प्रदान की है।

मुक्ते विश्वास है, मेरे पाठकों को व ज्योतिष के विद्वानों को मेरा यह परिश्रम सार्थक लगेगा. भौर मुक्ते यह भी विश्वास है कि वे इस पुस्तक से निश्चय ही लाभान्वित होंगे।

सी. एफ. 14, हाईकोटं कालोनी, बोक्षपुर (राजस्थान) फोन नं• 22209 ---नारायणवत्त श्रीमाली

# विषय-सूची 9-15 | 10. दरिंद योग 206-207

|             |                        | •                 | -   |                         |         |
|-------------|------------------------|-------------------|-----|-------------------------|---------|
| 1.          | प्रवेश                 | 9-15              | 10. | दरिद योग                | 206-207 |
| 2.          | हाय देखने की विधि      | 15-16             | 11. | दुरघरा योग <sup>ः</sup> | 207     |
| 3.          | हाथ: एक परिचय          | 17-28             | 12. | केमद्रुम योग            | 208     |
| 4.          | हाय-हवेली-उंगलियां     | 29-39             | 13. | धनफा योग                | 209-210 |
| 5.          | शंगुठा भीर उंगलियां    | 40-59             | 14. | सुनफा योग               | 210-211 |
| 6.          | पर्वत                  | 60-75             | 15. | अशुम योग                | 211     |
| 7.          | पर्वत युग्म एवं हस्तवि | न्ह <i>76-</i> 87 | 16. | शुभकर्तरी योग           | 211     |
| 8.          | रेलाएं                 | 88-102            | 17. | पापकतंरी योग            | 211     |
| 9.          | जीवन-रेला              | 103-106           | 18. | उमयचरिक योग             | 212     |
| 10.         | मस्तिष्क-रेखा          | 107-115           | 19. | पर्वत योग               | 212-213 |
| 11,         | हृदय-रेखा              | 116-123           | 20. | वासी योग                | 213     |
| 12.         | सूर्य-रेखा             | 124-130           | 21. | देशि योग                | 213-214 |
| 13.         | भाग्य-रेखा             | 131-140           | 22. | भास्कर योग              | 214     |
| 14.         | स्वास्थ्य-रेला         | 141-146           | 23. | गंधर्व योग              | 214-215 |
| 15.         | बिवाह-रेखा             | 147-151           | 24. | वसुमति योग              | 215     |
| 16.         | गौग रेखाए              | 152-164           | 25. | परम्बतुस्सागर योग       | 215     |
| 17.         | हस्त-चिन्ह             | 165-178           | 26. | चतुस्सागर योग           | 216     |
| 18.         | काल-निर्धारण           | 179-180           | 27. | रोग योग                 | 216-220 |
| 19.         | हस्त-चित्र लेने की री  | ति 181-184        | 28  | नपुंसक योग              | 220     |
| 20.         | पंचांगुली देवी         | 185-192           | 29. | चन्द्रमंगल योग          | 220     |
| 21.         | हस्त-परिश्वय           | 193-201           | 30. | सती योग                 | 221     |
| 22.         | हस्त-रेखा योग          | 202-304           | 31. | कुलटा योग               | 221-223 |
| <b>.</b> 1. | गजलक्मी योग            | 202               | 32. | श्रखण्ड साम्राज्यपति    |         |
| 2.          | अमला योग               | 202-203           |     | योग                     | 223     |
| 3.          | धुभ योग                | 203               | 33. | शश योग                  | 223-224 |
| 4.          | बुध योग                | 203-204           | 34. | मालव्य योग              | 224-225 |
| 5.          | इन्द्र योग             | 204               | 35. | हंस योग                 | 225     |
| 6.          | मरुत योग               | 204-205           | 36. | इचक योग                 | 225-226 |
| 7.          | लग्नाधि योग            | 205               | 37. | भद्र योग                | 226-227 |
| 8.          | अधियोग                 | 205-206           | 38. | ब्रह्मचयं योग           | 227     |
| 9.          | शकट योग                | 206               | 39. | -                       | 227     |

| 40.         | विवाह योग                       | 227-228 | 76. कूबड़ांग योग                       | 244        |
|-------------|---------------------------------|---------|----------------------------------------|------------|
| 41.         | क्लीब योग                       | 228-229 | 77. एकपाद योग                          | 244        |
| 42.         | दलक पुत्र योग                   | 229     | 78. जड योग                             | 244        |
| 43.         | मातृत्यक्त योग                  | 229-230 | 79. नेत्रनाश योग                       | 245        |
| 44.         | मातुमरण योग                     | 230     | 80. ग्रंथ योग                          | 245        |
| 45.         | पादजातत्वप्रद योग               | 230     | 81. चीतला योग                          | 246        |
| 46.         | धनुकापत्यत्व साधक यो            |         | 82. सर्पभय योग                         | 246        |
| 47.         | बंचना चोरमेती योग               | 231     | 83. ग्रहण योग                          | 246        |
| 48.         | राज्यलक्मी योग                  | 231     | 84. चांडाल योग                         | 247        |
| <b>49</b> . | गुरुकृतोरिष्ट मंग योग           | 232     | 85. ब्रण योग                           | 247        |
| 50.         | राहकुतोरिष्ट मंग योग            | 232     | 86. गल रोग योग                         | 247        |
| 51.         | अधुमकृतोरिष्ट मंग यो।           |         | 87. लिंगरच्छेदन योग                    | 247        |
|             | •                               |         | 88. कलह योग                            | 248        |
| 52.<br>53.  | शुमकृतीरिष्ट मंग योग<br>कला योग | 233     | 89. उन्माद योग<br>90. कुष्ठ रोग योग    | 248<br>248 |
| 55.<br>54.  | च्यापार योग                     | 233     | 91. जुन्छ राग याग<br>91. जलोदर रोग योग | 248        |
| 55.         | रसायन शास्त्र योग               | 233     | 92. मुनि योग                           | 249        |
|             |                                 | 234     | 93. काहल योग                           | 249-250    |
| 56.         | षामिक योग                       | 234     | 94. बुध बादित्य योग                    | 250        |
| 57.         | जन्तदृष्टियोग                   | 234     | 95. दिबालिया योग                       | 250        |
| 58.         | राजनीतिज्ञ योग                  | 235     | 96. जुमा योग                           | 250        |
| 59.         | ग्रन्वेषण योग                   | 235     | 97. सौभ योग                            | 251        |
| 60.         | कानून योग                       | 235     | 98. चोरी योग                           | 251        |
| 61.         | चिकित्सक योग                    | 236     | 99. चाप योग                            | 251        |
| 62.         | सैनिक योग                       | 236     | 100. छाप योग                           | 252        |
| 63.         | साहित्यिक योग                   | 236-237 | 101. मेरी योग                          | 252        |
| 64          | मान्य योग                       | 237     | 102. मुदंग योग                         | 252        |
| 65.         | माग्योदय योग                    | 238     | 103. श्रीनाथ योग                       | 253        |
| 66.         | पूर्ण आयु योग                   | 238     | 104. विदेश यात्रा योग                  | 253-254    |
| 67.         | शताधिक सायु योग                 | 239     | 105. पुष्कल योग                        | 254        |
| 68.         | अमितमायु योग                    | 239     | 106. चामर योग                          | 255        |
| <b>69</b> . | महामाग्य योग                    | 239-240 | 107. मालिका योग                        | 255-256    |
| 70.         | मोक्त प्राप्ति योग              | 240     | 108. शंख योग                           | 256        |
| 7           | अस्वाभाविक मृत्यु               |         | 109. बीर योग                           | 257        |
|             | योग                             | 240-242 | 110. प्रेष्य योग                       | 257        |
| 72.         | सर्पदंश योग                     | 242     | 111. मिक्षुक योग                       | 257-258    |
| 73.         | दुर्भरण योग                     | 242-243 | 112. दरित्र योग                        | 258        |
| 74.         | क्षयरोग योग<br>भंगद्वीन योग     | 243     | 113. रेका योग                          | 258-259    |
| 75.         | अगह्याग नाम                     | 243 1   | 114. राजमंग बोग                        | 259-260    |

| 115. राज राजेश्वर योग | 261     | 148. देवेन्द्र योग       | 274         |
|-----------------------|---------|--------------------------|-------------|
| 116. ब्रह्माण्ड योग   | 261     | 149. संग योग             | 274         |
| 117. लक्ष्मी योग      | 262     | 150. नबलक्ष्मी योग       | 274         |
| 118. महालक्ष्मी योग   | 262     | 151. ज्योतिर्विद योग     | 275         |
| 119. भारती योग        | 262-263 | 152. भूमि योग            | 275         |
| 120. जरविन्द योग      | 263     | 153. पुत्रतः घनाप्ति योग | 275         |
| 121. तड़ित योग        | 263-264 | 154. कोटीश योग           | 276         |
| 122. सरस्वती योग      | 264     | 155. वरिष्ट योग          | 276         |
| 123. कैलाश योग        | 264     | 156. कलह योग             | 276         |
| 124. रहिम योग         | 265     | 157. उन्माद योग          | 277         |
| 125. दिव्य योग        | 265     | 158. विष योग             | 2 <b>77</b> |
| 126. महाराजाधिराज योग | 266     | 159. रवान योग            | 277         |
| 127. देवांचा योग      | 266     | 160. बृहद् बीज योग       | 278         |
| 128. पारावत योग       | 267     | 161. विमल योग            | 278         |
| 129. नुप योग          | 267     | 162. सरल योग             | 278         |
| 130. गौरी योग         | 267     | 163. हर्ष योग            | 279         |
| 131. राज योग          | 268     | 164. प्रवृज्या योग       | 279         |
| 132. राज्य योग        | 268     | 165 शुक्र योग            | 279         |
| 133. महेन्द्र योग     | 269     | 166. दुर्योग             | 280         |
| 134. रुद्र योग        | 269     | 167. गोल योग             | 280         |
| 135. मृगेन्द्र योग    | 269     | 168. युग योग             | 280         |
| 136. देव योग          | 270     | 169. शूल योग             | 281         |
| 137. विक्रम योग       | 270     | 170. केदार योग           | 281         |
| 138. सुरपति योग       | 270     | 171. पाश योग             | 281         |
| 139. गजपति योग        | 271     | 172. दामिनी योग          | 282         |
| 140. मन्महेन्द्र योग  | 271     | 173. मुकुट योग           | 282         |
| 141. हरिहरबहा योग     | 271     | 174. ऋण योग              | 282         |
| 142. कुसुम योग        | 272     | 175. कारक योग            | 283         |
| 143. प्रग्निकाण्ड योग | 272     | 176. वल्लकी योग          | 283         |
| 144. मत्स्य योग       | 272     | 177. शारदा योग           | 283         |
| 145. अग्रजभातक योग    | 273     | 178. समुद्र योग          | 284         |
| 146. कूमं योग         | 273     | 179. अर्द्ध चन्द्र योग   | 284         |
| 147. आत्मघात योग      | 273     | 180. छत्र योग            | 284         |
|                       |         |                          |             |

| 181. कूट योग                                 | 285        | 220. ग्रंगावतार योग 298        |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 182. इंग्रु योग                              | 285        | 221. सार्वभीम योग 298          |
| 183. दिग्बल योग                              | 285        | 222. ब्याझहन्ता योग 299        |
| 184. नीच मंग राज योग                         | 286        | 223. दृढ़ योग 299              |
| 185. चण्डिका योग                             | 286        | 224. भाग्यवान योग 299          |
| 186. नामस्योग                                | 287        | 225. कुलवर्द्धन योग 300        |
| 187. जय योग                                  | 287        | 226. बिहुग योग 300             |
| 188. विद्युत योग                             | 287        | 227. म्युंगाटक योग 300         |
| 189. शिव योग                                 | 288        | 228. हल योग 301                |
| 190. विष्णु योग                              | 288        | 229. कमल योग 301               |
| 191. बहा योग                                 | 288        |                                |
| 192. हरि योग                                 | 289        |                                |
| 193. हर योग                                  | 289        | 231. मक्त्वेग योग 302          |
| 194. ब्रह्मा योग                             | 289        | 232. बायु योग 302              |
| 195. रवि योग                                 | 290        | 233. प्रभन्जन योग 302          |
| 196. पति त्याग योग                           | 290        | 234. पारिजात योग 303           |
| 197. गर्भपात योग                             | 290        | 235. गज योग 303                |
| 198. यूप योग                                 | 291        | 236. नवेश योग 303              |
| 199. नेब योग<br>200. दण्ड योग                | 291        | 237. कालनिधि योग 304           |
|                                              | 291        | 238. अष्टलक्ष्मी योग 304       |
| 201. शक्ति योग                               | 292        | 23. ललाट रेखाएं 305-315        |
| 202. श्रीमहालक्ष्मी योग<br>203. धनवृद्धि योग | 292<br>292 | 1. ललाट पर राशियों के          |
| 204. अकस्मात घन प्राप्ति योग                 | 292        | चिह्न तथा स्थान 306-307        |
| 205. ऋषि योग                                 | 293        | 2. ललाट पर ग्रहों के चिह्न     |
| 206. दुईर्ष योग                              | 293        | तथा स्थान 307                  |
| 207. गरुड़ योग                               | 294        |                                |
| 208. रज्जु योग                               | 294        |                                |
| 209. मूसन योग                                | 294        | 4. ललाट पर तिल <b>व</b>        |
| 210. नल योग                                  | 295        | <b>उनका फल</b> 312-315         |
| 211. गी मोग                                  | 295        | 24. शरीर सक्तण 316-327         |
| 212. गाल योग                                 | 295        | 1. शरीर लक्षण (पुरुष) 316-323  |
| 213. संन्यास योग                             | 296        | 2. शरीर लक्षण (स्त्री) 323-327 |
| 214. पद्म योग                                | 296        | 25. स्त्री की इक्कीस           |
| 215. नागेन्द्र योग                           | 296        |                                |
| 216. त्रिलोचन योग                            | 297        | बातियां 327-330                |
| 217. चन्द्र योग                              | 297        | 26. हस्तरेखा व्यावहारिक        |
| 218. चक योग                                  | 297        | ज्ञान 331-346                  |
| 219. चतुर्मु ख योग                           | 298        | 27. उपसंहार 347-348            |

#### प्रवेश

परमात्मा ने मानव-जीवन की और विशेषकर मनुष्य की संरचना कुछ इस प्रकार से की है कि आज तक संसार के सारे वैज्ञानिक इस जटिल प्रक्रिया को सुल-फाने का जी-लोड़ प्रयत्न करने पर भी अपने उद्देशों में सफल नहीं हो पा रहे हैं। वे जितना ही ज्यादा इस प्रक्रिया को समफ्रने का यत्न करते हैं, उतने ही ज्यादा उस-फाते चले जा रहे हैं। इस विश्व में जितना भी ज्ञान और विज्ञान है जन सभी का घ्येय मानव और मानव के व्यवहार को समफ्रना एवं उसे सुल पहुंचाना है, परन्तु यह सुल उसे तभी मिल सकता है जबकि वह मनुष्य के उन गोपन रहस्यों को पहले से ही जान ले, जोकि घचानक अनिश्चय के रूप में प्रकट होकर उसके सारे किये-कराये पर पानी फेर देता है। यह 'भविष्य' एक ऐसा शब्द है जो ध्रपनेआप में अत्यन्त गोप-नीय, जरूरत से ज्यादा जटिल तथा दुर्बोध है। विज्ञान के समस्त प्रकार इस मविष्य में होने वाली घटनाओं को समफ्रने और सुलफाने का प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु अभी तक वे अपने उद्देश्य में पूर्णतया सफल नहीं हो सके हैं। यदि इस 'रहस्य' पर कोई रोशनी डाल सकता है या उसे समफ्रने में सहायक हो सकता है तो वह केवल 'सामुद्रिक-शास्त्र' है, इसे सभी विद्वानों ने एक स्वर से स्वीकार किया है।

मनुष्य सदा से भविष्य को जानने के लिए प्रयत्नशील रहा है। उसके दिमाग में अज्ञात मविष्य के प्रति बराबर आशंका बनी रहती है। वह यह सोचता है कि मैं जो वर्तमान में कार्य कर रहा हूं, शौर जिस पर अपने सारे जीवन का श्रम, बुद्धि और धन लगा रहा हूं, कहीं ऐसा न हो जाए कि भविष्य में मैं अपने प्रयत्नों में सफल न हो सकूं भौर ऐसा सोच-सोचकर वह एक अज्ञात आशंका से डरा-डरा सा रहता है।

कशी-कभी ईश्वर पर प्राश्चर्य और इसके ठीक बाद उसकी महानता के सामने मेरा सिर श्रद्धा से मुक जाता है कि वह कितना कुशल कारीगर है जिसने भविष्य की सैकड़ों, लाझों घटनाओं को टेड़ी-मेड़ी लकीरों के माध्यम से मनुष्य के हाथों में अंकित कर दिया है, भीर श्रद्धा हीती है उन ऋषियों पर जिन्होंने अपनी तपस्या और दिष्य दृष्टि के माध्यम से इन रेखाओं के रहस्य को समभा है, और जाने वाली पीढ़ियों के लिए इस जान को सुलम किया है।

हाय का अध्ययन करने के लिए कई तच्य ध्यान में रहने आवश्यक हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी व्यक्ति के हाथ की केवल एक रेखा देखकर ही वस पर अपना विचार दृढ़ नहीं बना देना चाहिए। क्योंकि केवस एक रेखा ही उससे सम्बन्धित तथ्य को स्पष्ट नहीं कर सकती, अपितु उसकी सहायक रेखाएं भी उस तथ्य को स्पष्ट करने में सहायक होती हैं। जिस प्रकार रेल के एक इंजन में सैकड़ों छोटे-मोटे-कल-पुजें होते हैं और उन सभी कल-पुजों का अपने-अपने स्थान पर महत्व है। यदि उन पुजों में से एक भी पुजी इक जाए तो एक प्रकार से पूरा इंजन ही रक जाएना, ठीक यही स्थिति हाथ में रेखाओं की है। यदि इन रेखाओं को देखने के साथ-साथ उनकी सहायक रेखाएं भली प्रकार से न देखें या उन सहायक रेखाओं का महत्व न समर्भें तो परिणाम में मयंकर गलती होने की संभावना हो जाती है। अत: एक कुशल हस्तरेखा विशेषक को चाहिए कि वह हचेली पर पाई जाने वाली प्रत्येक रेखा को अपनी आंख से प्रोफल न होने दे, अपितु छोटी से छोटी रेखा को उतना ही महत्व दे जितना कि बड़ी और प्रमुख रेखा का महत्व होता है।

ईश्वर ने हाथ में जो रेखाएं अंकित की हैं वे बहुत सीच-समभकर अंकित की हैं। हाथ में पाई जाने वाली प्रत्येक रेखा का प्रपना महत्व है धौर किसी भी एक रेक्सा का सम्बन्ध दूसरी रेखा से होता है। यदि हम एक रेखा को ध्यान में रखकर भगना निर्णय सुना दें तो उसमें गलती होने की संगावना हो जाती है, इसलिए प्रमुख रेखा और उसकी सहायक रेखाओं का भली मांति अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद ही उससे सम्बन्धित भविष्य-कथन स्पष्ट करना चाहिए। कई लोगों की यह सहज जिज्ञासा होती है कि दाहिने हाथ को महत्व देना चाहिए अथवा बार्ये हाथ को ? अलग-अलग लोगों का इस सम्बन्ध में अलग-मालग मत है। कुछ लोग दाहिने हाथ को ही महत्व देते हैं । उनकी दृष्टि में बायें हाथ का कोई महत्व नहीं है, जबकि कुछ लोग बायें हाथ को ही प्रधानता देते हैं। उनका कहना है कि दाहिना हाथ सिन्य होने के कारण उसमें बहुत जल्दी-जल्दी रेखाएं बदल जाती हैं जबकि वार्ये हाथ में रेखाएं ज्यादा समय तक टिकी रहती हैं। कुछ लोगों का यह भी मत है कि दोनों ही हाथों का बराबर अध्ययन करना चाहिए, परन्तु मैं ऐसा समभता हं कि ये सभी भत एक प्रकार से प्रपूर्ण हैं। इन विद्वानों ने जो मत निर्धारित किये हैं वे केवल सुनी-सुनाई बातों पर अथवा अपने अधकचरे ज्ञान के आधार पर ही स्थिर किये हैं। बास्तव में इस सम्बन्ध में 'हस्तरेखा-संजीवनी' नामक ग्रन्थ में प्रामाणिक विवरण मिलता है।

हस्तरेक्षा विशेषज्ञ को चाहिए कि वह दाहिने हाथ को ही विशेष रूप से महत्व दे, क्योंकि हम अपने जीवन में अधिकतर कार्य दाहिने हाथ से करते हैं, अतः हमारी सिक्यता दाहिने हाथ से आंकी जा सकती है। यहां यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो व्यक्ति बार्ये हाथ से लिखते हैं या जीवन का अधिकतर कार्य बार्ये हाथ से करते हैं उनका हाथ देखते समय उनके बार्ये हाथ को महत्व देना चाहिए। इसी प्रकार जो महिलाएं स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हैं या नौकरी कर रही हैं अववा अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से तवा अपने हाथों से धनोपार्जन में सक्तिय हैं, उनका भी वाहिना हाथ ही देखना भाहिए।

यहां यह प्रक्त उठता है कि जब बीवन में दादिने हाथ का ही महत्व है तो बायें हाथ की क्वा उपयोगिता है? मैंने उत्पर ही यह बात स्पष्ट कर दी है कि बो व्यक्ति बावें हाथ से ही लिखते हैं या जिनका बायां हाथ ज्यादा सिक्त्य है, उनके बावें हाथ को ही महत्व देना चाहिए। साथ ही साथ उन स्त्रियों का जी बायां हाथ ही देखना चाहिए बो पराश्र्यों है या जो अपने पति पर अववा अपने पिता पर आश्रित हैं। इसी प्रकार जो पुक्त बेकार हैं या स्वयं घनोपार्जन में सक्षय नहीं हैं उनका भी भविष्य स्पष्ट करते समय बायें हाथ को ही महत्व देना चाहिए।

इसके साथ ही इस बात का भी ज्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी पुरुष के वाहिने हाथ को महत्व दें और उस हाथ में कोई बात स्पष्ट दिसाई न दे तो उसकी स्पष्टता के लिए दूसरे हाथ का अर्थात् बायें हाथ का आश्रय लेना चाहिए। इस प्रकार यदि कोई तब्य या घटना दोनों ही हाथों से दिखाई दे तो उस घटना को प्रामाणिक मानना चाहिए। इसी प्रकार जो महिलाएं राजकीय सेवा में हैं अथवा स्वतंत्र व्यवसाय में संलग्न हैं उनका दाहिना हाथ देखना चाहिए, पर इसके साथ ही साथ यदि कोई बात पूर्णतः स्पष्ट नहीं होती है तो उसकी स्पष्टता बायें हाथ को देख-कर जात कर लेनी चाहिए।

प्रश्न उठता है कि नया हाथ की रेक्षाओं के माध्यम से सही और सफल मिक्य-फल स्पष्ट किया जा सकता है? कई लोग इस मामले में सन्देह करते हैं। अधिकतर लोग इस तथ्य को मेरे सामने व्यक्त करते हैं कि जब हाथ की रेक्षाएं बराबर बदलती रहती हैं तो फिर उससे मिक्यिफल कैसे ज्ञात किया जा सकता है? कुछ लोगों ने यह भी प्रश्न किया कि विद्वानों के अनुसार सात वर्षों में पूरे हाथ की रेक्षाएं बिस्कुल बदल जाती हैं तब फिर अगले दस वर्षों का भविष्य या बीस वर्षों का भविष्यफल ज्ञात करना असम्भव सा ही है।

परन्तु जैसा कि मैं पीछे स्पष्ट कर कुका हूं कि ये बातें उन लोगों ने फैलाई हैं जिन्हें हस्तरेखा का पूर्ण ज्ञान नहीं है या जिनका ज्ञान केवल किताबी ज्ञान है। वास्तविकता यह है कि हाथ की रेखाएं बदलती नहीं हैं। हाथ में जो मूल रेखाएं हैं वे ज्यों की त्यों विद्यमान रहती हैं। इनकी सहायक रेखाएं कुछ समय के लिए बनती हैं और भावी तथ्यों का संकेत देती हुई मिट जाती हैं। इनके साथ ही साथ हाथ पर पाये जाने वाले कुछ ऐसे चिह्न भवश्य होते हैं जो कुछ समय के लिए बनते हैं और मिट जाती हैं। उन चिह्नों का बनना विशेष घटनाओं का प्रतीक है। इसी प्रकार उन चिह्नों का मिट जाना भी अपनेश्वाप में बाने वाले मिटका का संकेत है। अतः वे चिह्न बनकर अथवा मिटकर बाने वाले समय के तथ्यों का निरूपण ही करते हैं।

इसके सीच ही साथ यह बात भी स्पष्ट है कि वे जिल्ल मिट मसे ही जाते हैं परन्तु झपना स्मृति-जिल्ल झंकित करके ही जाते हैं और वे स्मृति-जिल्ल बराबर कायम रहते हैं। झतः यह कहना कि कोई जिल्ल हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है प्रामाणिक नहीं है। उन स्मृति-जिल्लों के माध्यम से हस्तरेखा विशेषक आने वाली घटनाओं का वर्णन कर नेता है।

मैंने हस्तरेखा की प्रामाणिकता के लिए बनुमव जन्य परीक्षण किए। मापको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विशेष तथ्य के लिए एक विशेष चिह्न होता है. और उस विशेष चिद्ध के माध्यम से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को समका जा सकता है। जिस प्रकार जन्मकृण्डली को समझने के लिए और उसके माध्यम से सही मविष्य स्पष्ट करने के लिए इस बात का ज्ञान जिस ज्योतिषी को हो कि इस बन्सकृण्डली का मूल कौन-सा ग्रह है, जिसने इसके सारे व्यक्तित्व की प्रभावित कर रक्ता है। जब उस ग्रह की पकड़ आ जाती है या उस ग्रह को समक्त लिया जाता है तब उस व्यक्ति का व्यक्तित्व पूरी तरह से हमारे सामने साकार हो जाता है। इसी प्रकार पूरे हाथ को देखने से पहले यह जानकारी प्राप्त कर लेनी ज्यादा उचित रहती है कि इस हाथ में वह कौन-सा चिह्न है जिसके माध्यम से इसके पूरे व्यक्तित्व की समका जा सके। मैंने परीक्षण के लिए लगभग चार हजार हत्यारों के हाथ देखे भीर मैंने उन हत्यारों के भी हाथ देखे हैं जिन्होंने अपने ही हाथों से जीवन में किसी का खुन किया है, या किसी व्यक्ति के प्राण लिए हैं। उन सभी हावों में एक चिह्न समान था, वह यह कि हत्यारे का अंगूठा छोटा तथा अंगूठे का ऊपरी सिरा चपटा होता है। साथ ही साथ अंगूठे का नाखून छोटा और लगमग गोल सा होता है। यह चिह्न झपने आप में एक विशेष चिह्न है और इस परीक्षण के माध्यम से यह बात स्पष्ट हो गई कि जिस व्यक्ति का मंगूठा सामान्यतः उसकी भंगुलियों के मनुपात से छोटा तबा भारीयन सिये हुए होगा तथा जिसके मंगूठे का सिरा मोटा थुलयुला होने के साथ-साथ उस पर प्रंकित नालुन गोल-सा होगा वह व्यक्ति निश्चय ही अपने जीवन में हत्यारा होगा और किसी की हत्या करने के कारण जेल-जीवन व्यतीत करेगा।

एक बार इससे संबंधित घटना भी स्पष्ट हो गई। एक मिल में काम करने बाला एक अपरिचित मजदूर एक दिन मेरे सामने आया और उसने अपना मिल्य जानने के लिए अपना हाथ मेरे सामने फैला दिया। उस पूरे हाथ में अंगूठा अपने खाप में अलग सा ही था और उपर मैंने जो तथ्य अंकित किये हैं, वे सारे ही तथ्य उस अंगूठे में दिखाई दे रहे थे। मेरे दिमाग में सबसे पहले यही बात काँधी कि यह व्यक्ति हत्यारा होना चाहिए, और इसके हाथ खून से रंगे होने चाहिए।

अब यह प्रश्न उठता है कि वह हत्या किस उम्र में करेवा या उसका समय कौन-सा होगा। इसके लिए शनि पर्वत तथा यनि रेखा का आश्रय लेना पड़ेगा। जिस स्थान पर श्विन रेक्सा चलते-चलते टूट गई हो और, यदि वहां से एक क्रीथी रेखा आयु रेखा की प्रोर खिंचें तो जिस किन्दु पर वह रेखा मिलेकी उस किन्दु के अनुसार अर्थात् उस रेखा के उस विन्दु तक जितनी आयु का अनुपात होगा उसी आयु में वह इस प्रकार का जमन्य कार्य करेगा। यह तथ्य अनुसन के बाद ही आ सकता है।

अब उस मजदूर ने अपना हाथ मेरे सामने फैलाया, उस समय उसकी आयु ४५ वर्ष के लगभग थी और इस बिन्दु से जब मैंने धनुमान लगाया तो यह कायें लगभग ४० साल के बासपास होना चाहिए था। मैंने उसकी बांखों में बांखें डालकर दो सण तक घूरा और उसके बाद सबसे पहला मेरा कथन था कि तुम चाहे कितने ही बचते रही या कानून की बांखों में घूल फोंकते रहो, तुम कानून के पंजे से बच नहीं सकते। शीध ही तुमहें जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने जीवन में किसी व्यक्ति की हत्या कर चुके हो।

उसकी आंखे फटी की फटी रह गईं। उसने अपने मन में सोचा होगा कि आज तक जिस पुलिस को मैं गच्चा दे रहा या और अभी तक मैं कानून की सीमाओं से बहुत अधिक परे या, उस तथ्य को इस सामवे वाले व्यक्ति ने कैसे जान लिया? उसने अपना हाथ समेट लिया और बिना एक क्षण भी गंवाये तीर की तरह मेरे कमरे से बाहर निकल गया। उसका इस प्रकार जाना ही मेरे कथन की प्रामाणिकता थी। उसके बाद से खाब तक मैंने उसको नहीं देखा।

यह तथ्य सैकड़ों वर्षों से चला भा रहा है। बारहवीं मताब्दी में लिसी हुई एक हस्तिलिखत पुस्तक मेरे सामने आई थी, जिसमें यह स्पष्ट किया था कि जिस व्यक्ति का अंगूठा छोटा, फैला हुआ तथा चपटा हो एवं उसका नासून लगभय गोल सा हो, साथ ही मंगल पर्वत पर कास का चिह्न हो, वह व्यक्ति निश्चय ही हत्यारा होगा। उसने यह बात अपने अनुभव से लिखी थी और उसका अनुभव आमे की पीढ़ियों को मिलता रहा। उसने इस सम्बन्ध में और परीक्षण किये और यह पाया कि वास्तव में जिस व्यक्ति के हाथ में यह चिह्न होता है वह हत्यारा ही होता है।

इसके बाद १६वीं शताब्दी में एक और प्रत्य निकला, जिसका नाम था 'हस्तरेकाएं'। उस पर भी यह तस्य ग्रंकित वा भीर वही ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी श्वसता हुमा मुक्त तक आया है और यही ज्ञान आगे की पीढ़ियों तक मिलता रहेगा, और इस ज्ञान में निरन्तर विकास होता रहेगा। परन्तु इस घटना से यह तो मली-मॉित स्पष्ट हो गया कि हाथ की रेक्सएं जो भी कहती हैं सत्य कहती हैं। वे बिना लाग-लपेट के कहती हैं और आपकी रेक्साओं में जो भी रहस्य खिपा हुआ होता है, वह अपने आप में पूर्णतः प्रामाणिक होता है। आवश्यकता है ऐसे व्यक्ति की जो उस रहस्य को समक्र सके, हाथ की रेक्सों को पढ़ सके।

एक और उदाहरण से में इस बात को प्रामाणिक कर देना चाहता हूँ कि हाथ की रेखाएं जो भी कहती हैं, वह अपने आप में पूर्ण सत्य होती हैं। मृत्यु का समय तथा मृत्यु की तारीख हाथ की रेखाएं काफी समय पहले स्पष्ट कर देती हैं। मृत्यु से ६ माह पूर्व मध्यमा उंगली के नाखूनों पर आड़ी-तिरछी रेखाणों का जाल-सा बन जाता है। जब ऐसा जाल दिखाई देने लग जाए तब यह समक्त लेना चाहिए कि यह अयक्ति बब छ: महीनों से ज्यादा जीवित नहीं रह सकेगा। मैंने अपने जीवत में सगभग १५-२० व्यक्तियों के हाथों में जिस समय ये चिह्न देखे, उस समय वे पूर्णतः स्वस्य थे परन्तु उनकी मृत्यु की सूचना अगले पांच-छ: महीनों में ही मिस गई। ठीक इसी प्रकार मृत्यु से सम्बन्धित रेखाएं तीन प्रकार की होती हैं।

- १. जीवन रेखा चलते-चलते जहां एकदम रुक जाती है भीर जहां यह रेखा रुकती है, उसके आगे ही काला घच्या या कास का चिह्न बन जाए और उस कास के चिह्न से यदि जीवन रेखा की धोर सीघी रेखा खीचें तब उससे जो समय स्पष्ट होता है, वही उस व्यक्ति की घायु होती है।
- २. हृदय रेला मार्ग में लोप हो गई हो भौर शनि पर्वत के नीचे सहसा ही दिलाई दे जाए तो समक लेना चाहिए कि इस व्यक्ति की मृत्यु बीच रास्ते में ही हो जाएगी या यह व्यक्ति पूरी मायु नहीं भोग सकेगा।
- ३. यदि हृदय रेला मस्तिष्क रेला से शनि पर्वत के नीचे या गुरु पर्वत के नीचे मिले और दूसरे हाथ में भी ऐसा ही योग दिलाई दे तो वह व्यक्ति पूरी श्रायु नहीं भोगता है। पूरी श्रायु से मेरा मतलब उस देश के व्यक्तियों की सामान्य औसत आयु से है। मारतवर्ष में पूर्ण आयु लगभग ६० वर्ष से ७० वर्ष के बीच मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति ४० या ४५ वर्ष की जायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो ऐसी मृत्यु पूर्ण आयु नहीं कहलाती।

ये तथ्य प्रपूर्ण आयु के सूचक हैं। अब यह ज्ञात करने के लिए कि वास्तविक आयु कितनी होगी तो जब ऐसा चिह्न दिखाई दे जाए तब सबसे पहले यह जात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि इस व्यक्ति की अपूर्ण प्रायु है और जब यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है तो उस चिह्न से आयु रेखा तक रेखा खींचकर या अनुमान लगाकर आप उसकी बास्तविक आयु ज्ञात कर सकते हैं।

मैं ऊपर की पंक्तियों में यह स्पष्ट कर रहा था कि हस्तरेसा मजाक की बस्तु नहीं है या इस पर अविश्वास करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि थे रेसाएं पूर्ण सत्य को स्पष्ट करने में सहायक हैं, साथ ही साथ भविष्य से सम्बन्धित तथ्य को जितनी स्पष्टता के साथ ये रेसाएं स्पष्ट करती हैं, उतना अन्य कोई विज्ञान नहीं।

हस्तरेका के अध्ययन के लिए कई बातें ध्यान में रखनी चाहिए । इनमें से कुछ तथ्य अग्निक्तित हैं :---

- ंरै. जब भी जापके पास कोई व्यक्ति अपना हाथ दिसाने के लिए आसे तो जापको चाहिए कि जाप उसके हाथ का स्पर्श न करें क्योंकि आपके स्पर्श करने से आपके शरीर की विद्युत घारा से उसकी विद्युत घारा का सम्पर्क हो जाएगा और उस व्यक्ति के हाथ की मौलिकता समाप्त हो जाएगी। इसिकए हाथ को देसते समय आप अपने हाथ समेटे रहें।
- २. सबसे पहले उस व्यक्ति के दोनों हाथों को उल्टा करके देखता चाहिए क्योंकि हाथ को उल्टा करने से अर्थात् हथेलियां जमीन की ओर रहने से आप उसके हाथ के आकार को मली प्रकार से समग्र सकेंगे कि यह हाथ वर्गाकार है अथवा जौकोर है अथवा किस प्रकार का हाथ मेरे सामने प्रस्तुत हुखा है।
- ३. जब हाथ का प्रकार ज्ञात ही जाए तो उसे दोनों हाथ सीघे करने के लिए कहिये और दोनों हाथ सीघे होने पर उसके मणिबन्ध से देखते-देखते ऊपर की ओर माना चाहिए।
- ४. इसके बाद पर्वत, पर्वत के उभार, पर्वत से जुड़ी हुई उंगलियां भीर भंगूठे को देखना चाहिए। अन्त में उसकी उंगलियों के भ्रम्न भाग बौर नासूनों का निरीक्षण करना चाहिए।
- ५. इस प्रकार हाथ का अध्ययन बिना स्पर्श किये ही कर लेने के बाद उसके हाथ को झूना चाहिए और पूरे हाथ के जोड़ों को ध्यान में रखना चाहिए। हाथ के जोड़ प्रधात हथेली के जोड़ों से ग्रहों के भागों का भली मांति भध्ययन हो जाता है। उंगलियों के जोड़ों से भी कई तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं। हाथ का स्पर्श आपको इस बात का भी आभास दे देगा कि वह हाथ नरम है या कठोर, लचीला है भथवा सकत । हाथ की कोमलता और कठोरता भी हस्तरेखा विशेषक के लिए भरयिक महत्व रखती है।
- मणबन्ध की रेखाओं का भी हस्तरेखा विशेषक्ष के लिए महत्व होता है
   भीर उनका भी अध्ययन कर लेना चाहिए।
- ७. इसके बाद हथेली पर पाये जाने वाले पर्वतां के उभार, व दबाव साथ ही पर्वतां से जुड़ी हुई रेखाएं, दो पर्वतों की संघियां तथा उन पर पाये जाने वाले सूक्ष्म चिह्नों का भी भ्रष्ययन करना चाहिए ।
- इ. मन्त में उंगलियों के सिरों पर शंख, क्षक बादि दिखाई देते हैं, वे भी अपने आप में बहुत प्रक्षिक महत्व रखते हैं। यतः उनका भी प्रध्ययन आवश्यक है।

#### हाय देखने की विधि

१. यों तो हाथ किसी भी समय देखा जा सकता है परन्तु इसके लिए सर्वोत्तम समय प्रातःकाल का होता है जबकि दिखाने वासे ने भोजन या नास्ता न किया हो। मेरा ऐसा बतुभनं है कि नोजन करने पर रक्त का असण तेज हो जाता है, जिसकी बजह से उसके हाब की महीन रेखाएं अदृश्य सी हो जाती हैं। ऐसी स्थिति आने पर सूक्ष्मवर्षाक संव का प्रयोग अवस्य ही करना चाहिए।

- २. हाथ दिसाने से पूर्व हाथ दिसाने बाला पृष्टक स्नान किया हुआ हो, नींद से उठा हुआ, गन्दा या आसस्य से भरा हुआ करीर, बातावरण को बोसिल असा देशा है और इससे अविष्य कथन में बाधा आती है।
- ३. भ्रत्यिक भोजन करने के बाद या व्यायाम करने के बाद मी हाथ नहीं दिखाना चाहिए। लगातार कार्य करते-करते एकदम से उठकर मी हाथ दिखाना ज्यादा उचित एवं मनुकूल नहीं कहा जा सकता।
- ४. श्रत्यधिक गर्मी में या श्रत्यधिक सर्दी में भी हाथ नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि ज्यादा गर्मी पड़ने से हथेली जरूरत से ज्यादा लाल रहती है श्रीर उससे उसका बास्तविक रंग श्रनुभव नहीं होता।
- श्र. शराव पीया हुम्रा, नशा किया हुम्रा या असह आवस्था में भी हस्तरेखा
   विद्येषज्ञ के पास नहीं जाना चाहिए।

जहां हाथ दिखाने वाले के लिए कुछ नियम आवश्यक हैं, उसी प्रकार हाथ देखने वाले के लिए भी नीचे लिखे कुछ नियमों का पालन आवश्यक है :---

- १. जिस समय कोच की घ्रवस्था हो या किसी वजह से परेशानी हो उस समय हाय नहीं देखना चाहिए। यदि कोई हाथ दिखाने के लिए आ ही जाए तो नम्रता-पूर्वंक उसे मना कर देना चाहिए।
- २. हाथ देखते ही उसके सम्बन्ध में अच्छी या बुरी बात ब्रेंबयवा भविष्यफल स्वष्ट नहीं कर देना चाहिए। इससे कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। उदाहरणार्थ यदि किसी की मृत्यु एक महीने बाद ही दिखाई देती हो तो यह बात अप्रत्याशित रूप से सामने वाले को कह देना किसी प्रकार से अनुकूल नहीं है।
- ३. सामने वाले व्यक्ति के प्रति तटस्य माद रसकर के ही हाथ देसना जाहिए। अत्यिक प्रिय या शत्रु होने पर हाथ देसने बाला तटस्य नहीं रह पाता और इससे उसके फल-कथन में अस्वामाविकता जा जाती है।
- ४. हाम देलकर जब पूरी तरह से सन्तुष्ट हो जाए और दूसरे हाथ से भी उसकी प्रामाणिकता स्पष्ट हो जाए तभी उसको फल-कथन करना चाहिए।

यदि ऊपर के तथ्य ध्यान में रखते हुए हस्तरेखा विशेषक्र किसी भी व्यक्ति के हाथ का अध्ययन करे तो वह निस्सन्देह सही भविष्य कथन कर सकता है और जिस प्रकार व्यक्ति स्वच्छ दर्पण में अपनी परछाई देख सकता है, उसी प्रकार उसके हाल के माध्यम से उसका अविष्य जान सकता है।

### हाथ: एक परिचय

मणिबन्ध वह भाग है, को मुजा को हाथ से जोड़ने में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। मणिबन्ध के आगे का सम्पूर्ण भाग हथेली कहलाता है और इस हथेली पर पासे जाने वाले चिह्न हस्तरेला विशेषज्ञ के लिए अत्यन्त आवश्यक होते हैं।

हाथ अथवा हपेली छोटी-छोटी हिंड्डयों से बनी हुई होती है। उस हपेली में लगभग १४ प्रकार की हिंड्डयां आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जिनसे ह्येली के आकार का निर्माण होता है। इन १४ हिंड्डयों के आगे के माग में तीन-तीन हिंड्डयों से जंगली तथा दो हिंड्डयों से अंगूठे का निर्माण होता है। इन हिंड्डयों के अपरी सिरे नाष्ट्रनों से मुरक्षित रहते हैं।

मणिबन्ध से मध्यमा उंगली के अन्तिम सिरै तक के भाग को हाथ कहते हैं। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार ये हाथ पांच प्रकार के होते हैं:---

- १. मत्यन्त छोटा हाय ।
- २. छोटा हाय।
- ३. सामान्य हाय ।
- ४. लम्बा हाय ।
- ५. ग्रत्यन्त लम्बा हाथ।

मैंने पीछे ही यह बात स्पष्ट कर दी है कि हाथ की बनाबट को देखने के लिए हाथ को उल्टा करके देखना चाहिए। इस प्रकार देखने से यह झात हो जाता है कि सामने वाले व्यक्ति का हाथ किस प्रकार का है। इस प्रकार के हाथ के भेद से मी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल जाता है।

रै. प्रत्यन्त छोटा हाथ :—इस प्रकार के व्यक्ति अत्यन्त संकीणें विचारों बाके तथा सन्देह की प्रवृत्ति के होते हैं। ये अपने छोटे-छोटे स्वायों के लिए फगड़ते रहते हैं। जीवन में ग्रपने ही स्वायें को सर्वोपरि महत्व देते हैं ग्रीर सही रूप में कहा जाए तो घोला, चालाकी ग्रीर प्रवसरवादिता इनके रक्त में मिली हुई होती है। दूसरे की बुराई करना, दूसरे को नीचा दिलाने की मावना तथा दूसरों के प्रति शत्रुक्त व्यवहार करना इनके लिए सहज स्वामाविक है। समाज की दृष्टि से भववा देश की दृष्टि से इन व्यक्तियों का कोई बहुत बड़ा मूल्य अथवा योगदान नहीं होता।

- २. छोटा हाच :—एक प्रकार से ऐसे व्यक्तियों को आलसी कहा जाता है।
  यद्यपि ये व्यक्ति बढ़-चढ़ कर कल्पनाएं करते हैं जौर अपनी कल्पना के बल पर सब
  कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं परन्तु इनके जीवन में आलस्य जरूरत से ज्यादा
  होता है, जिसकी बजह से ये अपनी किसी भी योजना को सही रूप से कार्यान्वित नहीं
  कर सकते। इनको बढ़-चढ़कर बातें करना, डींगें हांकना, अपने चारों ब्रोर आडम्बरपूर्ण
  बातावरण बनाये रखना इनको प्रिय लगता है, और ये कार्य भी इस प्रकार से करते
  हैं जिससे चारों ओर इनके भ्रम की सृष्टि अथवा सन्देह का वातावरण बना रह सके।
  यद्यपि यह बात सही है कि ये तीन्न मस्तिष्क बाले होते हैं परन्तु भवसर का सदुपयोग
  करना ये नहीं जानते। जब समय बीत जाता है तब ये पछताते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति
  योग्य एवं समर्थ होते हुए भी अपने जीवन में पूर्ण सफल नहीं हो पाते।
- ३. सामान्य हाथ :—ऐसे व्यक्ति व्यावहारिक बुद्धि से सम्पन्न होते हैं। इनको इस बात का एहसास रहता है कि किससे कब क्या बात की जाए और किसके साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाए। ये सारी बातें इनके दिमाग में होती हैं इस लिए इनको व्यवहार-कुशल कहा जाता है।

समाज में ये सम्मान प्राप्त करते हैं तथा किसी भी कार्य को प्रारंग करने से पूर्व उसके वारे में काफी समय तक सोचते-विचारते रहते हैं। इनके जीवन में बराबर सघर्ष बना रहता है और सघर्ष के बल पर ही ये व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं तथा सुविधाओं को जुटा पाते हैं। सामान्यतः इनका स्वास्थ्य ठीक रहता है और सबसे बड़ी बात इनमें यह पाई जाती है कि ये परिस्थितियों के अनुसार अपने आपको ढाल लेने की क्षमता रखते हैं।

- ४. लक्बा हाथ: —ऐसे व्यक्ति समाज के लिए सामान्यतः उपयोगी होते हैं। इनको जीवन में एक रस देला जा सकता है। ये न तो बहुत अधिक प्रसन्न रहते हैं और न जिन्तायुक्त। जीवन में ये बत्यधिक व्यवहार-कुशल, होशियार तथा मेभावी होते हैं। इनके सामने किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो, उस बात की तह तक ये बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं और उस कार्य के बारे में अथवा उस कार्य के परिणाम के बारे में ये जो धारणा बनाते हैं, वह धारणा बागे जलकर पूर्णतः सही होती है। अपरिचित के अपरिचित व्यक्ति को देसकर उसके बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उसकी कार्यकुशलता के बारे में ये व्यक्ति जो धारणा बनाते हैं, वह आगे चलकर पूर्णतः सही होती है। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए ज्यादा उपयोगी कहे जा सकते हैं।
- ५. सत्वन्त सम्बा हाब :—समाज की दृष्टि से इन व्यक्तियों का कोई विशेष उपयोग नहीं होता । ऐसे व्यक्ति जरूरत से ज्यादा भावुक तथा कल्पना की दुनिया में ही जीवित रहने वाले होते हैं । जब जीवन का संघर्ष इनके सामने उपस्थित होता है तो ये विजनित हो जाते हैं भौर उन परिस्थितियों को भोलने की तथा उन संघर्ष का

सामना करने की इनमें समता नहीं रहती। परिस्थितियों को खुनौती देना इनके वश की बात नहीं है।

हाय के प्रकार जान लेने के साथ ही साथ कुछ भीर तथ्य भी जान लेने वाहिए। हाथ चौड़ा या तंत्र हो सकता है। नरम अथवा सक्त अनुभव हो सकता है। इसी प्रकार जब हम किसी का हाथ अपने हाथ में लेते हैं तो वह खुश्क अथवा नम अनुभव हो सकता है। ये सारे तथ्य एक हस्तरेखा विशेषक्ष के लिए समभ लेने आवश्यक होते हैं। हाथ देखते समय यह बात भी समभ लेनी चाहिए कि उंगलियों के सिरे नुकील हैं या वर्गाकार हैं अथवा चपटाकार हैं। एक पर्व और दूसरे पर्व के बीच में जो गांठें होती हैं, उनका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। ये गांठें मोटी अथवा पतली हो सकती हैं। इसी प्रकार प्रत्येक उंगली की लम्बाई भी अपने आप में महत्व रखती है। यह बात अनुभव से सिद्ध हुई है कि जिस व्यक्ति की किनिष्ठिका अर्थात् सबसे छोटी उंगली का ऊपरी सिरा यदि अनामिका उंगली के तीसरे पर्व से आने की और बढ़ा हुआ हो तो वह व्यक्ति विशेष बुद्धिमान, प्रतिभावान तथा उंचे पद पर पहुंचने वाला होता है। जिन व्यक्तियों के हाथों में सबसे छोटी उंगली को लंबा पाया जाता है, वे व्यक्ति वास्तव में ही अपने जीवन में सफल होते देखे गए हैं। मेरे कहने का ताल्पयं यह है कि हमको हाथ का अध्ययन करते समय उंगलियों की लम्बाई पर भी ध्यान रखना चाहिए।

#### उंगलियों के नाम

प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में चार उंगलियां तथा एक श्रंगूठा होता है। श्रंगूठे को श्रंगुष्ठ भी कहा जाता है तथा इसके दो भाग होते है:---

१. तर्जनी: —यह उंगली ग्रंगूठे के पास वाली होती है, इसको तर्जनी उंगली कहा जाता है। इसके तीन पर्व होने हैं। इस उंगली का अध्ययन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इसका सिरा किस प्रकार का है तथा उसका मुकाब किस तरफ है। मुकाब तीन प्रकार के होते हैं। कुछ उंगलिया बिल्कुल सीधी होती हैं प्रविक्त कुछ उंगलियां अंगूठे की तरफ मुकी हुई होती हैं। इसी प्रकार कुछ उंगलियां मध्यमा की तरफ मुकी हुई हो सकती हैं।



२. **यथ्यमा** :---यह हान में सबसे बड़ी उंगली होती है, तया इसको संस्कृत में मध्यमा उंगली कहा जाता है। इसके बारे में अध्ययन करते समय इस बात का



विशेष ज्यान रखना चाहिए कि इसके पर्वों के बीच जो गांठें हैं वे गांठें बहुत ज्यादा फूली हुई हैं अथवा मामूली हैं। ऐसे बहुत कम हाथ देखें जाते हैं जिनमें तर्जनी तथा मध्यमा उंगली बराबर हो। परन्तु जिस हाथ में भी तर्जनी तथा मध्यमा उंगली बराबर हों वह व्यक्ति आत्म-हत्या करता है या उसकी मृत्यु स्वामाविक कप से नहीं होती।

३. श्रनामिका :— मध्यमा के पास वाली उंगली को अनामिका उंगली कहते हैं। सामान्यतः यह उंगली मध्यमा उंगली से छोटी होती है तथा लगभग तर्जनी उंगली के बराबर लग्बी होती है इस उंगली के भुकाव का विशेष अध्ययन करना चाहिए। यदि उस अंगुली का भुकाव मध्यमा की तरफ हो तो वह ज्यादा अच्छी तथा श्रेष्ठ कही जाती है। विपरीत दिशा में भुकाब होने से ऐसा प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति का बृहस्य जीवन ज्यादा सुक्षमय नहीं रह सकेगा।



४. कनिष्ठिका:---यह हाथ की सबसे छोटी उंगली होती है तथा सामान्यतः इसका बंतिम सिरा धनामिका के ऊपरी सिरे तक बर्धात् ऊपरी जोड़ तक पहुँचता है परन्तु जिस व्यक्ति के हाथ में यह उंगती जरूरत से ज्यादा सम्बी होती है, यह व्यक्ति निक्षय ही सीमाग्यक्षामी होता है और घपने प्रयत्नों से वह उच्चस्तरीय सम्मान प्राप्त करता है।



#### हाथ की बनावट

हड्डियों के पतले तथा भारी होने से हाथों के प्रकार में अन्तर आ जाता है। इस प्रकार से हम हाथों को सात वर्गों में बांट सकते हैं जो कि निम्नलिखित हैं:

- १. प्रारम्भिक प्रकार
- २. वर्गाकार हाव
- ३. कमंठ हाथ
- ४. दार्शनिक हाथ
- ५. कलात्मक हाव
- ६. ग्रादशं हाथ
- ७. मिश्रित हाय

भागे की पंक्तियों में इन हाथों की विशेषताओं को मैं स्पष्ट कर रहा हूं :---

१. प्रारम्भिक प्रकार :--सामान्यतः ऐसा हाथ कुरदरा, मारी तथा मोटा-सा होता है। इस हाथ की बनावट बेडौल तथा असुन्दर होती है एवं इसकी उंगलियां प्रसमान-सी अनुभव होती हैं। सही रूप में देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति पूर्ण सम्य नहीं कहे जा सकते। नकल करने की प्रवृत्ति इनमें विशेष रूप से होती है। ये सम्य हो सकते हैं परन्तु संस्कृति के जो गुण होने चाहिए वे इन व्यक्तियों में नहीं पाये जा सकते।

एक प्रकार से ये व्यक्ति पूर्णतः भौतिकवादी होते हैं। इनके जीवन का परम उद्देश्य भोजन, वस्त्र और आवास ही होता है। इसके आगे जीवन के मूल्यों को न तो ये समझते हैं और न समझने का प्रयत्न ही करते हैं। एक प्रकार से आदर्श एवं जीवन मूल्यों की दृष्टि से ये सर्वण कोरे होते हैं।

यश्चिप यह बात सही है कि ये व्यक्ति परिश्रमी होते हैं और जो कुछ भी जीवन में उपार्जित करते हैं वह सब परिश्रम के बल पर ही संभव है। छोटी-छोटी बातों पर कोशित हो जाना या उफन जाना इनका स्वभाव होता है। कानून तोड़ना इनके लिए बायें हाथ का खेल होता है। सामाजिक एवं नैतिक दृष्टि से ये व्यक्ति अपराधी वर्ष के अन्तर्गत माते हैं।

२. क्यांकार हाथ :---यदि हाथ को उल्टा करके देखें तो ऐसा हाथ तुरन्त पहचानने में आ जाता है। इस प्रकार के हाथों में ग्रन्थियां विशेष रूप से होती हैं तथा

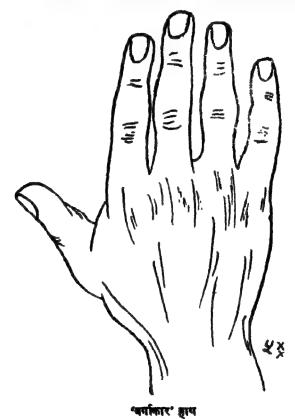

सिंग प्रधान नेवील हाय ही इस वर्ग में झाता है परन्तु प्रारम्भिक, प्रकार के हाथ और इस हाथ में यह बन्तर होता है कि इस प्रकार के हाथ की उंगलियों में एक विशेष प्रकार की लचक होती है, जिससे इस हाथ को घासानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे हाथ प्रारम्भिक प्रकार के हाथों की अपेक्षा पतने और कम सुरवरे होते हैं।

ऐसे व्यक्ति प्रतिभा सम्पन्न एवं बुद्धिजीवी होते हैं। समाज को इनका योगदान बराबर रहता है। ऐसे व्यक्ति ही समाज का नेतृत्व करने में सक्षम होते हैं तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ विशेष घरोहर देकर जाते हैं। ऐसे हाथ याले व्यक्ति दार्शनिक, कलाकार, चित्रकार, साहित्यकार, मनोवैज्ञानिक आदि होते हैं। यद्यपि यह बात सही है कि इस प्रकार के व्यक्तियों के पास धन का बभाव होता है परन्तु ये अपने जीवन में चन को इतना अधिक महत्व नहीं देते जितना कि अपनी प्रतिष्ठा को, सम्मान को और कीर्ति को देते हैं।

३. कर्मेठ हाथ : यह हाथ बौड़ाई की अपेक्षा लम्बाई लिए हुए होता है। हाथ का प्रारम्भ कुछ युलयुला-सा तथा आगे का भाग उसकी अपेक्षा कुछ हल्का होता है। हथेली पर पाये जाने वाले पर्वंत मांसल और कठोर होते हैं तथा अधिकतर पर्वंत दबे हुए एवं भारी होते हैं।

ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बराबर सिक्रय बने रहते हैं और कोई न कोई काम करते ही रहते हैं। खाली बैठना इनको ग्रथने जीवन में अच्छा नहीं लगता। अत्यन्त साधारण श्रेणी में जन्म लेकर भी ये ग्रपने परिश्रम से अपनी स्थिति को अनुकूल बना लेते हैं ग्रीर जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इनके कार्यों में विचार, भावना एवं पुरुषार्थं का प्रबल सामंजस्य रहता है।



'कर्नठ' हाच

ऐसे व्यक्ति भावनाओं द्वारा अपने कार्य का संचालन नहीं करते अपितु इनके जीवन में भावना तथा व्याहारिकता का पूर्ण समन्वय होता है। जीवन में नये-नये कार्यों की तरफ अग्रसर होना, नई से नई बस्तु की खोज करना तथा कुछ न कुछ नया करते रहना इनका स्वभाव होता है। सफल व्यक्तित्व इस प्रकार से इनकी विशेषता कही जा सकती है।

४. बार्शनिक हाम: ऐसा हाथ फूसा हुया, गठीले जोड़ों से युक्त तथा सामा-न्तया गुदगुदा-सा होता है। यह हाथ न तो विशेष कठोर होता है और न बिशेष कोमल। हाथ में लेते ही यह ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इस हाथ में एक विशेष प्रकार की लचक और लय हो। ये अपेक्षाकृत पत्तने, कोमल और मृदुल हाथ होते हैं। जिनके हाथ दार्शनिक वर्ग के होते हैं, वे व्यक्ति योग्य विद्वान एवं बुद्धिजीयों होते हैं। समाज के लिए ये व्यक्ति ज्यादा उपयोगी तथा नेतृत्व देने वाले सिद्ध हुए हैं। समाज जिन कार्यों से ऊंचा उठता है या देश जिन कार्यों से बौरवान्त्रित होता है, ऐसे कार्य हन्हीं प्रकार के व्यक्तियों द्वारा सम्मन्त होते हैं।

ऐसे व्यक्ति बादवं एवं विश्वासों के प्रति पूरी-पूरी बास्या रखते हैं। झान के क्षेत्र में ये जिज्ञासु बने रहते हैं तथा ज्ञान और बुद्धि में सदैव तत्पर एवं लोगों के लिए ब्रितकारी देखे जा सकते हैं। बड़े-बड़े दार्शनिक, विचारक एवं बुद्धिजीवी इसी प्रकार के

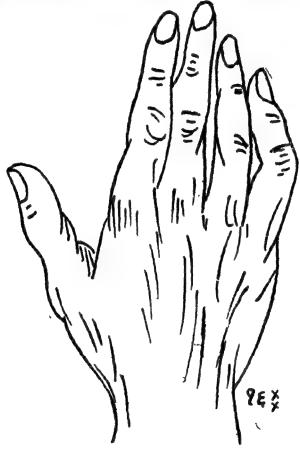

'बार्शनिक' हाथ

हार्थी से सम्पन्न हीते हैं। चीवम में इनको चन का नवपन समाय-सा खुदा है गएनु फिर भी सम्मान की वृद्धि से ने बहुत जाने उठे हुए होते हैं।

१. अलात्यक हम्य : इस प्रकार का हाथ नरन, स्थयक्तर तथा मुक्तसम होता है। इसका रंग मुलाबी-सी आमा लिये हुए होता है तथा देखने में ये हाथ बरवन्स सुन्वर होते हैं। हिव्दयों के समी बोड़ समान ममुपात के होते हैं तथा इन हाथों की पह्यान इनकी उपलियों से मली प्रकार से की का सकती है। इनकी उपलियां पत्तली, सम्बी, कलात्यक एवं सुषड़ होती हैं।

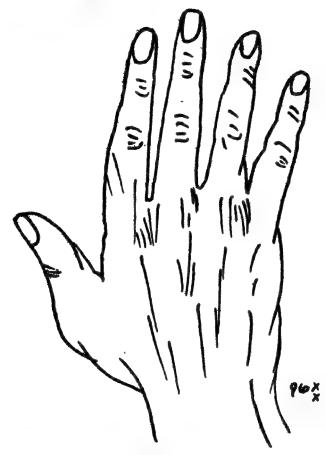

क्सारनक' हान

ऐसे व्यक्ति स्वजावतः कता त्रेगी एवं सौन्दर्यजीवी हीते हैं। इनके हृदय में कला के प्रति एक विज्ञाता वरावर बनी-राष्ट्री है तथा ये निरंतर कला के बारे में सोवते पहिते हैं। अधिप वे स्वयं कलाकार होते हैं और दूसरे व्यक्तिकों की भी उसी रूप में देखते हैं। किसी कारणवश वे स्वयं कलाकार नहीं मी होते तो भी कला के वे जबर-दस्सं पारकी होते हैं और इनके घन का अधिकतर हिस्सा कला से सम्बन्धित कार्यों में व्यव हो जाता है।

ऐसे व्यक्तियों का रुकान प्रेम की तरफ विशेष रहता है परन्तु जीवन में अधिक-तर ये प्रेम के मामले में वसफल ही रहते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से ये व्यक्ति सफल महीं होते। क्योंकि ये अधिकतर भावना एवं कल्पना में ही खोए हुए रहले हैं। जीवन में आधिक जिन्ता इन्हें बराबर बनी रहती है तथा स्वभाव से ये आससी होते हैं।

मेरे अनुमव में यह भी आया है कि यदि कलात्मक हाथ अत्यधिक लचीला न होकर बोड़ा-सा कड़ाई लिये हुए हो तो ऐसे व्यक्ति कला के माध्यम से धर्थ-संचय भी करते हैं तथा प्रसिद्धि भी प्राप्त करने में सफल रहते हैं।

६. आदर्श हाथ: वास्तव में हाथ का यह सर्वोत्तम प्रकार कहा गया है। ऐसा हाथ सामान्यतः सुडील, मुलायम तथा एक विशेष लचक लिये हुए होता है। ऐसा हाथ न तो अधिक लम्बा होता है और न यजिक चौड़ा। (वित्र पृष्ठ २७ पर देखें।)

ऐसे व्यक्ति भावी घटनायों को बहुत पहले से जान लेते हैं अर्थात् ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सूक्त्रदर्शी होते हैं और बाल की खाल तक पहुंचने में विश्वास रखते हैं। जीवन में इनको जरूरत से ज्यादा बाघाओं एवं संघयों से सामना करना पड़ता है परन्तु फिर भी इन कठिनाइयों को देखकर ये विचलित नहीं होते अपितु अपने पथ पर हराबर बागे बढ़ते रहते हैं। यद्यपि कई बार समाज से इनको तिरस्कार एवं उपेक्षा भी मिलती है परन्तु इन सब बातों से ये जीवन में निराण नहीं होते।

सांसारिक दृष्टि से ये व्यक्ति केवल आदशों में ही जीवित रहने वाले होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्तियों का सामाजिक जीवन प्रायः वसफल-सा ही रहता है। लेकिन फिर मी ये व्यक्ति धुन के घनी होते हैं और जिस कार्य में एक बार ये हाथ डाल देते हैं उस कार्य को पूरा करके ही छोड़ते हैं। समाज के लिए इनका योगदान एक प्रकार से बरदान स्वरूप ही होता है।

स्वप्न और आदशों में विचरण करने वाले ये व्यक्ति सांसारिक कार्यों में झन-फिट होते हैं। पास में द्रव्य न होने पर भी राजसी ठाटबाट से गुजारा करने में विश्वास रखते हैं तथा धन समाप्त हो जाने पर फाकों पर गुजारा करने में भी नहीं हिचकिचाते। इनके जीवन का अन्तिम भाग अत्यन्त दुखद होता है।

७. मिश्रित हाथ: यह हाथ का अन्तिम वर्ग कहा जा सकता है। पहले छ: वर्गों में जो हाथ नहीं भाता, उस हाथ की गणना इस वर्ग में की जाती है। इस प्रकार के हाथों में एक से अधिक हाथों के गुण मिलते हैं, इसी लिए इसको मिश्रित हाथ कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए कर्मठ हाथ और दार्श्वनिक हाथ का मिला-जुला को इप होगा वह इसी वर्ग के अन्तर्गत आएमा। (चित्र पूष्ठ २० पर देवें।)

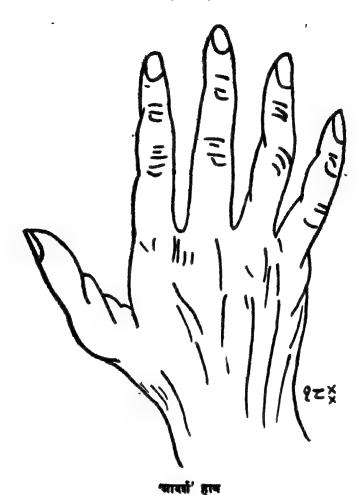

हाय का यह मिश्रण इनके चरित्र एवं व्यवहार में भी देशा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य को जितनी उतावशी से प्रारम्भ करते हैं, चीरे-चीरे उस कार्य के प्रति इनकी रुचि समाप्त हो जाती है और उस कार्य को बीच में ही छोड़कर ये नए कार्य को प्रारम्भ कर देते हैं। इनके दिवाग में निरन्तर सन्देह, आर्थका धौर

भ्रम का बाताबरण बना रहता है।

ऐसे व्यक्तियों का जिस अस्थिर होता है तथा किसी भी कार्य में पूरी तरह से सफलता न मिलने के कारण ये शीघ ही निराश हो जाते हैं और इसी वजह से में धीरे-बीरे आत्म-केन्द्रित बन जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में सफलता बहुत अधिक प्रयत्नों के बाद ही मिसती है।

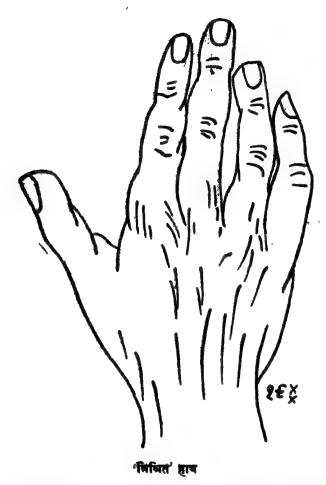

उपर मैंने हाब के सात प्रकारों का बिवरण स्पष्ट किया है। हाब का अध्यवंत्र करने से पूर्व हस्तरेखा विशेषण के लिए यह बहुत अधिक आवस्त्रक होता है कि वह सबसे पहले इस बात का अध्ययन कर ले कि सामने वाले अपनित का हाब किस वर्ग का है और उस वर्ग का हाब होने से उसमें क्या-क्या विशेषताएं या किसवां हैं, उसको ध्यान में रखकर बदि हम उसके हाब में पाई जाने वाली अन्य रेखाओं का अध्ययन करेंगे तो निश्चय ही हम सफलता के अस्यिवक निकट होंगे और हमारा भविष्य-कथन एक प्रकार से बिकान सम्मत पदाति पर आधारित होगा।

# हाथ-हथेली, उंगलियां तथा उंगलियों के अग्रमाग

हाथ के प्रध्ययन में जंगलियां और हाथ की आकृति विशेष महत्व रकती हैं। बड़ा हाथ अपने आप में विशिष्ट हाथ कहताता है। ऐसे व्यक्ति सूक्यदर्शी और व्यक्त हार कुशल होते हैं। इसके विपरीत छोटे हाथ वाले व्यक्ति कोथी, सनकी और अस्पिर स्वभाव वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में पूरी तरह से सफलता प्राप्त नहीं कर सकते।

यहां और थागे के पृथ्ठों में भी जहां हाथ का वर्णन काएना वहां हाथ से तात्पर्य मात्र हथेली से ही लिया जाना चाहिए।

#### हपेली

उंगली की अड़ से पहले मिणबन्ध तक हवेली की लम्बाई कहलाती है तथा अंगूठे की जड़ से दूसरे अन्तिम सिरे तक के भाग को हवेली की चौड़ाई कहा जाता है। इस सारे भाग पर जो मी जिह्न होते हैं, वे सभी जिह्न हस्तरेका विशेषक के लिए अस्यन्त बावहयक होते हैं।

- १. संकड़ी हवेली: ऐसे व्यक्ति सामान्यतः कमजोर प्रकृति वाले होते हैं। ये व्यक्ति अपने ही स्वार्थ को सर्वाधिक महत्व देते हैं और अपने स्वार्थ साधन में यदि सामने वाले व्यक्ति का अहित भी हो जाता है तो ये इस बात की परवाह नहीं करतें। ऐसे व्यक्तियों पर आसानी से विश्वास करना ज्यादा उचित नहीं कहा जा सकता।
- २. बौड़ी हवेली: जिन व्यक्तियों के पास चौड़ी हवेली होती है, वे चरित्र की वृष्टि से वृढ़ निश्चवी तथा मजबूत हृदय वाले होते हैं। उनकी कवनी जीर करनी में कोई मेद नहीं होता और एक बार जो ये बात अपने मुंह से कह देते हैं उसे पर ये खुद मी वृढ़ रहते हैं और यदि किसी को इस प्रकार का कोई आध्वासन दे देते हैं ती उसे गयांसंग्रव पूरा करने की कोशिश करते हैं।
- ३. सत्यिषक चौड़ी हवेली: ऐसे व्यक्ति सामान्यत: प्रस्थिर प्रकृति के होते हैं। इसकी पहचान वह है कि इन लोगों की हवेली सम्बाई की अपेक्षा चौड़ी ज्यादा होती है। ऐसी हवेली वाले व्यक्ति तुरन्त निर्णय नहीं से पाते घौर किसी ची कार्य की करने से पूर्व बहुत अधिक सोचरी-विचारते रहते हैं।

Providence of the Property of the Contract of

इनके जीवन में किसी कार्य का व्यवस्थित रूप नहीं होता। एक बार मैं ये एक से भ्रषिक कार्य अपने हाथ में ने लेते हैं और उनमें से कोई भी कार्य भली प्रकार से पूर्ण नहीं होता, जिसकी वजह से इनके मन में निराशा भी घर कर लेती है।

सामान्यतः ऐसे व्यक्ति जीवन में बसफल ही होते हैं।

४. समचौरस हमेली: जिन व्यक्तियों की हथेली समचौरस होती हैं अर्यात् हमेली की लम्बाई और चौड़ाई बराबर होती है, वे व्यक्ति स्वस्थ, सबस, सान्त और बृढ़ निश्चयी होते हैं। ऐसे व्यक्ति पूरी तरह से पुश्वार्मी कहे जाते हैं। जीवन में ये जो भी बनते हैं या जो भी उन्नति करते हैं वह अपने प्रयत्नों के माध्यम से ही करते हैं।

इनके स्वभाव में दृढ़ निश्चव होता है। किसी कार्य को ये तब तक ब्रारंभ नहीं करते जब तक कि इन्हें उस कार्य की सफलता में पूरा-पूरा भरोसा नहीं होता। परन्तु जब ये किसी एक कार्य को आरम्भ कर लेते हैं तो अपनी सारी शक्ति उसके पीछे लगा देते हैं और जब तक वह कार्य मली प्रकार से सम्पन्न नहीं हो जाता, तब तक ये विश्वाम नहीं लेते। इनके जीवन की सफलता का यही मूल रहस्य है।

प्र. हाच के प्रकार : हाथ के प्रकार का भी भविष्य-कथन के लिए बहुत अधिक महत्त्व है। हाथ देखने वाले को चाहिए कि वह जिस समय सामने वाले व्यक्ति के हाथ का स्पर्श करे, उसी समय यह भी जान ले कि उपका हाथ किस प्रकृति का है। मैं इससे सम्बन्धित तथ्य नीचे स्पष्ट कर रहा है:—

नरम हाय: जिन व्यक्तियों के इस प्रकार के हाय होते हैं, वे सामान्यत: कल्पनाचील व्यक्ति होते हैं। इनके स्वमाव में एक विशेष प्रकार की लचक एवं कोमलता होती है और उसी के अनुसार इनका जीवन भी होता है। किसी भी व्यक्ति की सहायता करने के लिए ये हर समय तैयार रहते हैं। अधिकतर ऐसे हाथ स्त्रियों के होते हैं। यदि किसी पुरुष का भी ऐसा हाब अनुभव हो जाए तो यह समभ नेना चाहिए कि इस व्यक्ति में स्त्री सम्बन्धी गुण विशेष हैं।

डीला-डाला नरज हाच : यदि किसी व्यक्ति का हाथ नरम हो परन्तु वहु वहा ही डीला-डाला हो तो ऐसे व्यक्ति बाससी, निकम्मे तथा बस्यन्त स्वार्थी होते हैं। मिकतर ऐसे व्यक्तियों में दया नाम की कोई चीख नहीं होती। अपराधी वगं के हाथ अधिकतर ऐसे ही होते हैं। बुरे तथा समाज विरोधी कार्यों में ऐसे व्यक्ति सर्वदा अग्रणी रहते हैं। ऐसे व्यक्ति हृदयहीन, घोला देने वाले तथा कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले होते हैं।

सक्त हाय: ऐसे व्यक्तियों का जीवन रूका और कठोर-सा होता है। प्रेम के मित्र में भी कठोर बने रहते हैं और प्रेम के मामले को भी ये युद्ध के मामले की तरह समक्ते हैं। यदि बहुत अधिक संस्त हाय हो तो ऐसे व्यक्ति सामान्य मजदूर होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य को सबसे अधिक महत्व देने वासे होते हैं तथा काथाओं कें आने पर भी ऐसे व्यक्ति निराध नहीं होते विपितु संगातार उस कार्य को करते रहते हैं।

हाय का प्रकार देखते समय अवस्था को भी व्यान में रखना चाहिए। यौबन-काल में हाय सामान्यतः कम सक्त होता है परन्तु उसी व्यक्ति का हाथ प्रौढ़काल में ज्यादा सक्त होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हाथ का प्रकार देखते समय उसकी भागु का भी व्यान रखना चाहिए। परन्तु सामान्यतः सक्त हाथ वाले व्यक्ति बुद्धिजीवी नहीं होते और परिश्रम करके ही अपना जीवन-यापन करते हैं।

अस्यिक सक्त हाथ: ऐसा हाथ बुद्धि की न्यूनता और अस्याचार की प्रविक्त करता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को दुकी देखकर जानन्द का अनुभव करते हैं और घोर स्वार्थी बने रहते हैं। अपराधी वर्ग के हाथ ऐसे ही होते हैं। जल्लाव बा पेशेवर हत्यारे के हाथों में इसी प्रकार की स्थिति देखी जा सकती है।

हाथ के प्रकार को देखने के साथ-साथ हवेली के रंग को भी ध्यान में रक्षता चाहिए। परन्तु इस बात में यह सावधानी बरतनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति की हवेली को छूने से पहले ही उसके स्वाभाविक रंग का अध्ययन करना चाहिए। छूने से हवेली का रंग बदल जाता है धौर वह अपनी सामान्य बवस्था में नहीं रहती।

- १. लाल: जिस व्यक्ति की हथेली का रंग लाल होता है, वह कोघी स्वभाव का तथा दूसरों पर अविश्वास करने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति तुनक मिजाज भी होते हैं। किस समय ऐसा व्यक्ति गुस्सा हो जाएगा, इसका कोई घामास नहीं हो पाता। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति संकीणं विचारों वाला तथा बदूरदर्शी होता है।
- २. प्रस्थिक लान: जिस व्यक्ति की हुयेली का रंग बत्यिक साल होता है, वह कूर, प्रपराध-वृत्ति वाला तथा जरूरत से ज्यादा स्वार्थी होता है। समय पड़ने पर यह मित्र को भी बोखा देने में नहीं पूकता। स्वार्थी इतना प्रधिक होता है कि यदि किसी का १००) रु० का नुकसान होता हो भीर उससे इसको एक पैसे की बचत होती है तो यह सामने वाले व्यक्ति को भी बोखा देने से नहीं चूकेगा। इसके साथ भलाई का व्यवहार करने पर भी समय पड़ने पर यह व्यक्ति धोखा देगा। ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करना खतरे से साली नहीं होता।
- ३. मुलाबी: जिस व्यक्ति की हुयेशी का रंग गुलाबी होता है वह स्वस्य, सहस्य तथा उन्नतं विचारों वाला होता है। उसके रहन-सहन में एक शालीनता विचार्र देती है। ऐसा व्यक्ति उच्च विचारों का घनी, एवं सन्तुलित मस्तिष्क वाला होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में अपने कार्यों से तथा अपने परिकास से सफल होते हैं एवं सामा-रण श्रेणी से उठकर अत्यन्त अंचे स्तर पर पहुँचने में समर्च होते हैं। बास्तव में ऐसे व्यक्ति हैं। सामान को कुछ नवा दे समते हैं।

- ४. पीला: पीलें रंग की हुचेसी रोग की सूचक होती है। जिसं व्यक्ति की हुचेसी पीली दिसाई दे तो समक्र लेना चाहिए कि यह व्यक्ति रोगी है अचने इसके सूम में किसी न किसी प्रकार का कोई विकार है। ऐसा व्यक्ति वस्थिए स्वभाव का तथा विक्वित होता है एवं संकीण बुद्धि का होने के साथ-साथ कमजोर मस्तिष्क वाला पी कहा जा सकता है।
- ५. जिकनी त्वचा: हयेली की त्वचा का भी अपनेआए में अत्यन्त ही महत्व होता है। जिस व्यक्ति की हयेली की त्वचा जिकनी और मुलायम होती है, वह व्यक्ति सह्त्य तथा निरन्तर अपने लक्ष्य की आर बढ़ने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का लक्ष्य हमेशा स्पष्ट होता है और वह निरन्तर उस ओर बढ़ता रहता है। जीवन में अधिक-तर ऐसे ही व्यक्ति सफल होते देशे गये हैं।
- ६. सूजी त्वचा: जिन व्यक्तियों की हथेली की त्वचा या चमड़ी सूजी सी होती है, वे व्यक्ति सामान्यत: रोगी और मस्यिर प्रकृति वाले होते हैं। वे स्वयं किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले पाते और इनको जिस प्रकार की भी सलाह दी जाती है उसी के अनुसार ये कार्य करने लग जाते हैं। इनके कार्यों में किसी प्रकार का कोई सामंजस्य नहीं रहता। मानसिक तथा शारीरिक दोनों ही वृष्टियों से ये सम्यक्य बीमार से ही उहते हैं। जीवन में सफसता इनको बहुत अधिक प्रयत्न करने के बाद ही मिसती है।
- ७. क्की त्वचा : अत्यधिक सूची तथा कवी त्वचा व्यक्ति की कमजोरी तथा कीवर की बीमारी को स्पष्ट करती है । ये व्यक्ति सन्देहशील प्रकृति के होते हैं तथा बुदंस मनोवृत्ति के होने के कारण जीवन में प्राय: ससफल ही रहते हैं ।

#### नासून

हयेली का प्रध्ययन करने के साथ ही साथ उंगिलयों के नासूनों पर भी विशेष विचार करना चाहिए। साधारणतः ये नासून प्रत्येक व्यक्ति की उंगन्नी के अग्रसाण में होते हैं और उंगली की रक्षा करने में सहायक होते हैं।

वैज्ञानिक वृष्टि से नासूनों के दो कार्य हैं। (१) उंगलियों के वोरों की रक्षा करना, जिससे वाहरी धाकात से उंबसियां कट न जाएं और उंबलियों की सुम्दस्ता को बढ़ाने में ये नासून सहायक होते हैं। (२) वे मासून विख्त प्रवाहक होते हैं। सम्बुन्नपडल में जो नैसर्गिक विद्युत होती है, इन मासूनों के माध्यम से ही सरीर में अवेद करती है। यह ही नहीं अधितु बन्य पहों की रिम्मयां भी इन्हीं मासूनों के माध्यम से सरीर में प्रवेश कर व्यक्तियों को सुवाद क्य से कार्य करने के सदसम रहाती हैं।

# 

#### विभिन्त प्रकार के नासून

- १. छोटे नाखून : छोटे नाखून व्यक्ति की असम्यता को प्रदर्शित करते हैं । जिस व्यक्ति की उंगलियों पर छोटे-छोटे नाखून होते हैं । इन्हें देखकर तुरन्त समभ जाना चाहिए कि इस व्यक्ति ने भले ही सम्य और उन्नत चराने में जन्म लिया हो पर प्रकृति से वह संकीण विचारों वाला कमजोर तथा दुष्ट स्वभाव वाला ही होना ।
- २. छोटे झौर पीले नालून: ऐसे नालून व्यक्ति की मक्कारी को प्रदिश्चित करते हैं। ये नालून इस बात के भी सूचक हैं कि यह व्यक्ति कदम-कदम पर फूठ बोलनेवाला तथा समय पढ़ने पर अपने परिवार को भी घोला देने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति कभी भी विश्वासपात्र नहीं हो सकते।
- ३. स्रोटे भीर चौरस नासून: जिस व्यक्ति के हाथों में इस प्रकार के नासून होते हैं, वह व्यक्ति हृदय रोग का रोगी होता है तथा उसकी मृत्यु हार्ट बर्टक से ही होती है।
- ४. और और बीड़े नाकून : ऐसा व्यक्ति सड़ाई-क्राइों में विकास रकता है स्कर वृक्षरों की कालोचना करना वा, दूसरों के कार्यों में इस्तक्षेप करना प्रनका क्रिय स्वमाव होता है । ऐसे व्यक्ति व्यक्ति किस्स के होसे हैं-।
- १. कठोर और संकरे नासून: सामान्यतः ऐसे व्यक्ति अन्वसन् प्रकृति के होते हैं। विस बात को ये एक बार मन में द्वान नेते हैं उसे पूरा करके हो छोड़ते हैं, चाहे बाह बात गलत हो या सही कार्य हो। वे इस बात की प्रश्वाह नहीं करते, व्यक्ति अपनी बात पर अने रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास करना ठीक नहीं होता।

- ६. चौकीर नाक्ष्य: चौकीर नाक्ष्म व्यक्ति की कमजोरी को प्रकट करते हैं भीर इस प्रकार के नासून मनुष्य का भीरुपन, कायरता एवं दब्सूपन को ही प्रदक्षित करता है।
- ७. छोटे घौर तिकोने नाकूच: सामान्यतः ऐसे नाकून ऊपर से चौड़े तथा नीचे सकरे होते हैं। खिन व्यक्तियों के हाथों में ऐसे नाखून होते हैं वे व्यक्ति सुस्त होते हैं तथा काम करने से जी चूराते हैं। एक प्रकार से ऐसे व्यक्ति अपनेआप को समाज से कटे हुए तथा एकान्तवादी सनुभव करते हैं।
- म. सम्बाई की सपेका चौड़ नासून होना: ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी कोधित हो जाते हैं परन्तु धपने काम के पक्के होते हैं बौर जिस काम को हाथ में ले लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। अपने कार्यों में किसी का भी अनुचित हस्तक्षेप इन्हें पसन्द नहीं होता। एक प्रकार से ये व्यक्ति एकान्तियिय होते हैं।
- १. डोटे नासून व गांठवार उंगिलवां: ऐसे व्यक्ति मगड़ालू किस्म के होते हैं और यदि किसी स्त्री के हाथों में ऐसे नासून दिसाई दे बाएं तो वह समम लेना जाहिए कि यह स्त्री अपने पति पर पूरी तरह से धासन करती होगी तथा ऐसी स्त्री लड़ाकू स्वभाव की होगी।
- १०. **गोलाकार नासून** : जिनके नासून ऊपर से गोलाकार होते हैं, वे व्यक्ति सशक्त विचारों वाले एवं तुरन्त निर्णय लेने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो भी निर्णय लेते हैं उन पर अमल करना भी जानते हैं।
- ११. पतले और सम्बे नासून: जिन व्यक्तियों के हाथों में पतले और सम्बे नासून होते हैं, वे शारीरिक दृष्टि से कमजोर तथा अस्थिर विचार वाले कहे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं निर्णय नहीं ने पाते अपितु दूसरे व्यक्ति इनको जो भी राय देते हैं उसी पर ये अयल करते हैं।
- १२. तस्त्रे और जुड़े हुए गाजून: ऐसे व्यक्ति घरित्रहीन होते हैं तथा इनका सम्बन्ध अपनी पत्नी के मलाबा मन्य स्त्रियों से भी रहता है। जीवन में ऐसे व्यक्ति कई बार बदनाम होते हैं।
- १३. पूर्ण नासून: इस प्रकार के नासून चौड़ाई की अपेक्षा मामूली लम्बे होते हैं और अपनी प्राकृतिक चमक लिए हुए होते हैं। ऐसे व्यक्ति उत्तम विचारों वाले, मानवीय प्रवृत्तियों वासे तथा निरंतर जाने की बोर बढ़ते रहने की माचना रसने वासे होते हैं। ऐसे व्यक्ति ही समाज में सभी दृष्टियों से सफल कहे जाते हैं।

#### नासूनों पर निशान

काले वज्ये : जिस व्यक्ति की उंगलियों के नासूनों पर काले वज्ये होते
 हैं तो यह समक्र नेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति पर यहान विपक्ति अवित् दुःस आने वांका

है। यहां यह बात समक्त लेगी चाहिए कि नालूगों पर चन्के सनम-समन पर विचाई देते हैं और लोप भी हो जाते हैं। जब भी उंगलियों पर काले चन्के दिखाई देने लग जाएं तब वह समक्त लेगा चाहिए कि इस व्यक्ति के रक्त में दूचितता जा गई है। चीझ ही ऐसा व्यक्ति चेचक, मलेरिया, बुखार या ऐसी ही किसी रक्त से सम्बन्धित जीमारी से पीड़ित होने बाला है।

- २. सकेव वश्यों: नाखूनों पर सफेद वश्यों रक्त भ्रमण में वितिरोध को स्वष्ट करते हैं भीर ये धश्ये भावी रोग के सूचक होते हैं। अब ऐसे वश्यों उंगलियों पर दिखाई देने लग जाएं तो यह समक्ष नेना चाहिए कि यह व्यक्ति शीध ही बीमार पढ़ने वाला है।
- ३. नासूनों की जड़ों में छोटा सर्वेषन्त्र होना : नासूनों की जड़ों में कई बार सर्वेषन्त्र दिसाई देने लग जाते हैं। ये अर्वेषन्द्र प्रगति के सूचक हैं।
  - १--- तर्जनी उंगली पर अर्डेचन्द्र बने तो शीघ्र ही नौकरी में अथवा राज्य सेवा में उन्नति या शुभ समाचार मिलने के आसार बनते हैं।
  - २ मध्यमा उंगली पर वर्ढंचन्द्र इत बात का सूचक है कि व्यक्ति को मीझ ही मधीनरी सम्बन्धी कार्यों में लाभ होने वाला है तथा उसे आकस्मिक धन का लाभ अथवा शुभ समाचार मिस सकेंगे।

  - ४—किनिष्ठिका उंगलीई वर अर्द्धवन्द्र बने तो व्यापारिक कार्यों से लाभ होने के आसार बढ़ जाते हैं।
  - ५--अंगूठे के नासून की जड़ में यदि यह अर्दंचन्द्र बने तो समस्त प्रकार के शुभ कार्य, उन्नति एवं शुभ संकेत समभना चाहिए ।
- ४. नासूनों की कड़ों में बड़ा कर्डक्य होना: ऊपर मैंने छोटे अर्डक्य के बारे में विवरण दिया है परन्तु कई बार बड़ा अर्डक्य मी दिखाई दे जाता है जोकि समभग आचे नाखून को चेर लेता है। बड़ा अर्डक्य यदि दिखाई दे तो विपरीत फल समभाना चाहिए। ऊपर अत्येक उंगली के सम्बन्ध में जो फल बतलाए हैं उनसे विपरीत विकार करना चाहिए।

उपर मैंने सफेद बौर काले बब्बों के बारे में विवरण दिया है। इस सम्बन्ध में यह भी जानना उचित रहेगा कि यदि अंगूठे पर सफेद बब्बा दिखाई दे तो वह भेम का सूचक होता है जबकि कासा बब्बा निकट भविष्य में ही अपराध होने की सूचना देता है। इसी प्रकार तुर्जनी उंगली पर कासा बब्बा आर्थिक हानि का लंकेत करता है और सफेद जन्मा व्यापार में साथ का सूचक होता है। अव्यक्षा उंदशी के मासूत पर यदि अफेद घन्या दिसाई दे हो बीझ ही यात्रा होने का योग बनता है, जनकि कासा घट्या परिवार के किसी बृद व्यक्तित की मृत्यु का संकेत करता है। इसी प्रकार अवामिका के नाजून पर यदि काला घट्या दिसाई दे नाए तो बीझ ही समाज में अपयश्च मिलता है। इसके विपरीत यदि सफेद घट्या दिसाई देता है तो उस व्यक्ति को बीझ ही सम्मान, वन तथा यहा मिलने का योग बनता है। किनिष्ठका उंगली के नाजून पर सफेद घट्या श्वप माना यया है, जबकि काला बच्चा प्रसफलता का बोतक होता है।

किसी भी उंगली पर या सभी उंगलियों पर यदि पीले घड़्ये दिसाई देने लगें तो यह निविचत रूप से समक लेना चाहिए कि इस व्यक्ति की मृत्यु निकट भविष्य में ही होने वाली है।

कभी-कभी लाल छीटे मी दिसाई दे जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये मी अधुभ संकेत ही करते हैं जौर, यदि किसी भी उंगली पर या सभी उंगलियों पर लाल छीटे या लाल वम्मे दिसाई दे जाएं तो उस व्यक्ति की हत्या होने का संकेत समभ में आता है।

बस्तुतः नासून और नासूनों पर पाये जाने वाले शिक्ष अपनेभाप में बहुत अधिक महत्त्व रखते हैं। इसलिए हस्तरेखा विशेषज्ञ को चाहिए कि वह जब भी हाय का अध्ययन करें तब उसे इन सारे तथ्यों को भी अपने दिमाग में स्थिर कर लेना चाहिए।

### गठि

विना बाठों के उंगलियां नहीं बनती हैं परन्तु कुछ सोगों के हाथों में ये गांठें बहुत प्रधिक फूली हुई होती हैं। बास्तव में फूले हुए बाग को ही गांठ कहते हैं। यहां बाँठ से मेरा तास्पर्य यह है कि प्रत्येक पर्व में बोड़ होता है जोकि स्पष्ट रूप से दिलाई देता है परन्तु नरम उंगलियों में ये गांठें न तो अनुसव होती हैं बौर न ही दिलाई देती हैं।

प्रत्येक उंगली के तीन नाग होते हैं बोकि दो जोड़ों से बने हुए होते हैं। ये दोनों जोड़ दो गांठों के सूचक होते हैं। कुछ लोगों के हाथों में एक गांठ दिसाई देती है जबकि दूसरी नहीं भी दिसाई देती। कुछ लोगों के हाथों में दोनों ही गांठें स्पष्ट अनुभव होती हैं और कुछ लोगों के हाथों में वानों होती।

सामान्य रूप से गांठें विचार, कार्य तथा प्रेरणा की सूचक होती हैं। मैं आगे इससे संबंधित कुछ तथ्य क्यब्ट कर रहा हूं :---

- १. यदि तर्जनी उंगनी में मान नीने की ही गांठ हो तो ऐसे व्यक्ति मन्द बुद्धि के होते हैं, परन्तु बदि खंडर वाली गांठ ही जनुमय होती है तो वे जपने कार्यों में चतुर एवं सोत्य होते हैं। यदि तर्जनी उंगली में दोनों ही गांठें विचार्ड वें तो ऐसे व्यक्ति झाससी और जीवन में निष्णिय वने रहते हैं। इसके विपरीक चित्र कार्यनी उंगली में एक भी गांठ ने ही तो ऐसे व्यक्ति चतुर, नेचावी, दूरवर्जी तथा जपने नक्य में सफलता प्रान्त करने वासा होता है।
- २. यदि मध्यमा उंगली के नीच वाले भाग में हुँ यां हो ती व्यक्ति अपने कार्य में बार-बार ससफल होता है। इसके विपरीत यदि केवल कर वाली गाँठ ही हो तो व्यक्ति वृद्गनिष्ययी होता है और असफलता मिलने पर भी हताझ या निराश नहीं होता। यदि मध्यमा उंगली में दोनों ही गांठें विसाई वेती हों तो यह समभ लेना चाहिए कि यह व्यक्ति व्यापार में जिवनी तेजों से प्रगति करेगा उतनी ही तेजी से इसका पतन भी हो जाएगा। यदि मध्यमा उंगली में कोई गांठ न हो तो वह व्यक्ति घीर, गम्भीर तथा धरयन्त उज्यस्तरीय विद्वान अथवा व्यापारी होता है और सैकड़ों लोगों का भरण-पोषण करने में समर्थ होता है।
- ३. अनामिका उंगली में यदि माण नीचे ही गांठ अनुभव हो तो व्यक्ति धर्म के मामले में कमजोर होता है। धार्मिक कार्यों में उसकी विच कम होती है। परन्तु यदि केवल ऊपरी भाग में ही गांठ दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति धर्मभीव तथा कमजोर दिल वाला होता है। यदि अनामिका उंगली में दोनों ही गांठें प्रतीत होती हों तो ऐसा व्यक्ति समाजद्रोही एवं धर्मद्रोही होता है। उसके जीवन में धर्म का या सामा-जिक कार्यों का कोई महत्त्व नहीं होता। वह व्यक्ति पूर्णतः स्वाधीं तथा अपने ही हित चिन्तन में लगा रहता है। इसके विपरीत यदि अनामिका उंगली में कोई गांठ न हो तो ऐसे व्यक्ति समाज का नेतृत्व करने में समक्ष होते हैं तथा समाज को इनकी देन स्पष्ट दिखाई देती है। इनके कार्यों में एक निविचत उद्देश्य होता है। ये व्यक्ति अपने स्वाध की अपेक्षा ये दूसरों की मजाई का विश्वेष व्यान रखते हैं, ऐसे ही व्यक्ति समाज को सही निर्देश दे सकते हैं।
- ४. यदि कनिष्ठिका उंगली में नीचे की घोर ही गांठ हो तो वह व्यक्ति जरूरत से ज्यादा चालाक एवं सावचान होता है। कानूब तोड़ना इसके लिए बायें हाय का चेल होता है तथा यह समाज विरोधी कार्यों में अग्रणी रहता है। यदि कनि-ष्ठिका उंगली के उपरी माम में ही गांठ हो तो ऐसा व्यक्ति समाज के लिए सहायक होता है तथा उसके जीवन का अधिकतर हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगता है। यदि कनिष्ठिका उंगली में बो गांठें हों तो निश्चय ही वह व्यक्ति तटस्य नहीं रह घाता। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होने के साथ-लाभ वसत कार्यों में मी लगा रहता है। समाज से इंस व्यक्ति को बहुत अधिक आंकाएं नहीं रखनी चाहिए। यदि कनिष्ठिका

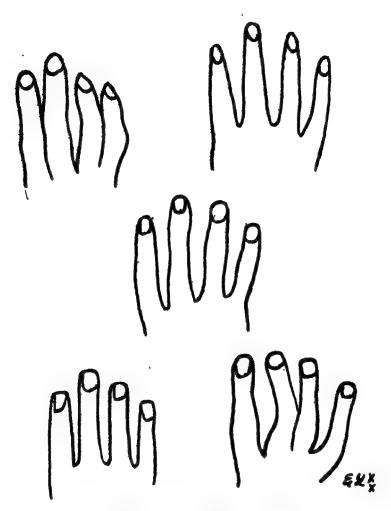

### विभिन्न प्रकार के अप्रभागों वाली उंगलियां

उंगली में कोई बांठ न हों तो ऐसे व्यक्ति भादर्शजीबी होते हैं। इनके विचार शुद्ध एवं पवित्र होते हैं तथा ये व्यक्ति भपने जीवन में समाज को कुछ नया देने की सामध्यं रखते हैं। ऐसे व्यक्ति ही समाज के भूषण कहे जाते हैं।

प्र. मंगूठे में कैवल एक ही गांठ होती है क्योंकि मंगूठे में मात्र दो भाष ही देखे जा सकते हैं। यदि मंगूठे में गांठ दिलाई दे तो ऐसे व्यक्ति कमजोर दिल वाले होते हैं तथा अपने कर्तव्यों के प्रति वे सथमग उदासीन-से रहते हैं। इसके विपरीत यदि अंगूठे में कोई गांठ अनुमय न हो तो ऐसे व्यक्ति बृहनिश्वयी तथा अपने कार्य के प्रति अटूट आस्था रखने वासे होते हैं। एक बार को मन में निश्वय कर लेते हैं, उस कार्य को पूरा करके ही छोड़ते हैं। इनके जीवन में बृढ़ता, प्रवस इच्छा-शक्ति और कार्य करने के प्रति अटूट आस्था होती है। ऐसे ही व्यक्ति अपने जीवन में सफल होकर देश और समाज को नया नेतृत्व देने में सक्तम हो सकते हैं।

# अंगूठा एक प्रकार से पूरें हांचं का प्रतिनिधित्व करता है। हांचं की रैकाओं का जितना महत्त्व होता है, उससे भी ज्यादा महत्त्व अंगूठे का माना गया है। जिस प्रकार मनुष्य का चेहरा उसके जीवन का प्रतिबिध्य होता है, ठीक उसी प्रकार उसके हांचं का अंगूठा भी उसके पूरे व्यक्तित्व को हस्तरेखाविद् के सामने साकार कर देता है। पूरे हांचं का मूल, अंगूठे को ही माना गया है क्योंकि बिना अंगूठे के उंगलियों का महत्त्व एक प्रकार से नगण्य-सा हो जाता है। अंगूठा ही पूरे हांचं की शक्ति को अपने हांचं में संचित रखता है और कार्यं करने की अमता प्रदान करता है। बच्चे के जन्म के समय भी उसका अंगूठा चारों उंगलियों से उका हुआ सा रहता है, प्रतः हस्तरेखा विज्ञान में अंगुठे का महत्त्व सर्वोपरि माना गया है।

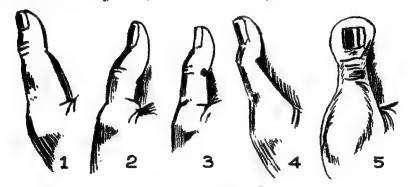

# अंगू हे के विभिन्न प्रकार

अंगूठा इच्छा-शक्ति का केन्द्र माना जाता है जोकि तीन हुिंद्द्यों से मिलकर निर्मित होता है। हमेली से आगे निकले हुए दो मान स्पष्ट दिखाई देते हैं। तीसरे भाग से हथेली की आन्तरिक रकना होती है जोकि शुक्र पर्वत कहा जाता है और यह भाग प्रेम तथा वासना का केन्द्र माना गया है। इससे क्ष्मर का भाग तर्क एवं नासून से जुड़े हुए मान को इच्छा-शक्ति का बोतक कहा जाता है।

शंगूठा मानव की आन्तरिक कियाशीसता को स्पष्ट करता है और इसका सीघा संबंध मस्तिष्क से होता है। चूंकि मानव शरीर में उसका मस्तिष्क सर्वोपरि माना नवा है चर्तः केवल जान नंगूठे को देवकर ही जानव का स्वकाय उसकी प्रकृति तका उसके विचारों का बध्ययन किया जा सकता है। विकित्सा विज्ञान के अनुसार अबि बारों उ गिलयों कट बाती हैं तब भी कोई हानि नहीं होती परन्तु किसी कारणकर बंगूठा फ़ट जाम और रक्त प्रवाह बोरों से होने क्य जाम हो व्यक्ति पायस हो जाता है और कई बार जूत्यु जी हो बाती है। इस छोटे से तब्य से ही संगूठे का महत्व समक्षा जा सकता है।

परिस्थितियों तथा विधिन्त बसवायु को ज्यान में रखते हुए श्वसस्त मानव् जाति के शंगुष्टे तीन कार्यों में बांटे जा सकते हैं।

- वे धंगूठे जो हवेशी पर तर्जनी के साथ मिलकर अधिक कोण का निर्माण करते हैं।
- २. वे अंगूठे जो तर्जनी के साथ मिलकर समकोण का निर्माण करते हैं।
- ३. वे अंगूठे जो इवेली पर तर्जनी के साथ न्यूनकोण का निर्माण करते हैं।

पाठकों की सुविचा के लिए इन तीनों ही प्रकार के संयूठों का संक्षिप्त विवरण स्पष्ट कर रहा हूं:

१. अधिक कोण संयुठा :—ये संगुठे देखने में सुन्दर माकृति वाने, अस्ये क्या पत्तने होते हैं। ऐसे संगुठों को सास्थिक संगुठा कहा जाता है। जिन व्यक्तियों के हाथों में ऐसा संगुठा होता है, वे व्यक्ति कोमस और मचुर स्वमान नाले, कलाकार, संगीतज्ञ तथा समाज में रचनात्मक कार्य करने नाले होते हैं। यद्यपि ऐसे लोगों का वचपन बहुत मिक संघर्षों के साथ व्यतीत होता है परन्तु फिर भी ये अपने प्रयत्नों से घरेलू परि-स्थितियों को अपने अनुकूल नना कर ऊंचा उठ जाते हैं। यद्यपि निरन्तर इनके मार्थ में वार-वार वावाएं झाती हैं परन्तु ये अपनी इच्छा-शक्ति के वस पर ही जीवन में सफल होते हैं।

इस प्रकार के हाथ में अत्यिक्षक लम्बा अंगूठा वधुम माना गया है। यदि अंगूठे की लम्बाई तर्जनी के दूसरे पोरुए के आये माग से भी ऊपर बढ़ जाय तो वह व्यक्ति मूर्च होता है तथा अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यदि अंगूठे की लम्बाई समान एवं उचित अनुपात में होती है तो व्यक्ति बुद्धिमान, चतुर तथा कला प्रेमी होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में स्वार्थ की अपेक्षा मानव-सेवा एवं समाज-सेवा को प्राथमिकता देता है। यद्यपि इनके जीवन में मित्रों की संस्था कम ही होती है परन्तु किर मी जितने भी मित्र होते हैं, वे विपत्ति पड़ने पर सहायता करने वाले होते हैं। इनके चित्त में अस्थिरता बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति बार-बार अपने विचार बदलते रहते हैं और जीवन में काफी बाधाओं के बाद ही सफस हो याते हैं।

२. सबकोष संपूठा :—ऐसे संपूठे वे कहे जाते हैं, जो तर्जनी से जुक्ते समय समकोष का निर्माण करते हैं। ये अंपूठे देखने में सुन्दर, मजबूत तथा स्तम्भ की तरह प्रतीत होते हैं परन्तु ऐसे संपूठे पीछे की तरफ मुक्ते हुए नहीं होते।

हन अंगूठों को ध्यानपूर्वक देखने ते पता चलता है कि ये व्यक्ति बातों की अपेक्षा कार्य एवं परिश्रम पर ज्यादा विश्वास करते हैं। यद्यपि इनमें क्रोध की मात्रा विशेष होती है परन्तु यह भी देखा नया है कि इनके जीवन में जितानी तेजी से गुस्सा अतर भी जाता है। यह बात सही है कि क्रोध के समय ये खुपचाप बैठे रहते हैं, अहित या अनिष्ट नहीं करते। अपनी बात पर वे पूरी तरह से अबे रहते हैं। कई बार गलत बातों पर या गलत कार्यों पर ही वृदता का रख ले लेते हैं, जिसकी वजह से कुछ नई समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। प्रतिशोध की भावना इनमें इतनी अधिक होती है कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी भी ये अपने बैर को भूलते नहीं। ऐसे व्यक्ति या तो अच्छे मित्र हो सकते हैं या अच्छे शत्रु। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में टूट सकते हैं परन्तु कुकना इनके बस की बात नहीं होती। सही रूप में देखा जाए तो ऐसे ही व्यक्ति देश-भक्त, देश तथा समाज के कार्यों पर वापने प्राणों को उत्सर्ग करने वाले एवं वृद्-निश्चयी होते हैं। मन में एक बार ये व्यक्ति जो निश्चय कर लेते हैं, उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। दूसरों के अधीन रहकर कार्य करना इनको प्रिय नहीं होता, अपितु ये अपने ही द्वारा संचालित होते हैं।

३. स्थूनकोण श्रंपूठा : हथेली से जुड़ते समय तर्जनी उंगली के साथ जो श्रंपूठे न्यूनकोण का आकार बनाते हैं, वे इसी वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। इन अंगूठों की सम्बाई सपेक्षाकृत कम होती है तथा देखने में ये श्रंपूठे बेडौल से प्रतीत होते हैं। ऐसे श्रंपूठों को समोगूणी श्रंपूठा कहा जाता है।

जिन व्यक्तियों के हाथों में इस प्रकार का प्रंगूठा होता है, वे व्यक्ति जीवन में निराशावादी भावना बनाये रखते हैं। आलस्य इनके जीवन में बराबर बना रहता है। यात्रा भादि कार्यों में इनकी शिव नहीं होती और न किसी कार्ये की पूर्णतः में ये विश्वास रखते हैं। निम्न भीर मध्य वर्ग के लोगों में ऐसे ही प्रंगूठे प्रायः देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति बुरी भादतों तथा व्यसनों में व्यस्त रहते हैं, जिसकी वजह से आय की भपेशा इनका व्यय बढ़ा-चढ़ा रहता है। ये जकरत से ज्यादा फुजूलखर्ची होते हैं तथा दिवास्वप्न देखते-देखते अपनी उम्र काट लेते हैं। धर्म-कर्म में उनकी शिव कम ही होती है। भूत-भ्रेत, देवी-देवताभों बादि की भ्रोर इनका थोड़ा-बहुत मुकाब रहता है। निम्नस्तरीय कार्यों में इन्हें धानन्द धाता है।

इस प्रकार के व्यक्ति भोगी होते हैं तथा अन्य स्त्रियों के प्रति बराबर आधिक्त बनाए रखते हैं। अपने से निम्नतर धववा निम्न जाति की स्त्रियों से इनका सम्पर्क रहता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कई-बार बदनाम होते हैं। मेरी राय में ऐसे व्यक्तियों से समाज को किसी प्रकार का कोई विशेष साभ नहीं मिसता।

# शंगुठे के तीन भाग:

घ्यानपूर्वक देखने ते प्रतीत होता है कि अंगूठा मुक्यतः तीन भागों में बंटा हुआ होता है। पहला वह भाग कहलाता है, जो नाखून से विपका हुआ होता है। दूसरा मध्य भाग तथा तीसरा वह भाग कहलाता है, जो हचेली में भुक पर्वत से जुड़ा होता है। हस्तरेका विज्ञान के अनुसार इनमें प्रथम पोरुधा 'सत', दूसरा 'रज' तथा तीसरा 'तम' को स्पष्ट करता है। इनको हम ऊर्घ्य भाग, मध्यम भाग तथा अभो भाग के नाम से भी सम्बोधित कर सकते हैं। ऊर्घ्य भाग विज्ञान और इच्छा शक्ति का खोतक होता है। मध्य भाग तकं एवं विचार का प्रतिनिधित्य करता है तथा तीसरा अभो भाग प्रेम, विराग और स्नेह को सूचित करता है।

### प्रथम पोच्छा :

जिस मनुष्य के अंगूठे का प्रयम पोक्सा दूसरे पोक्ष से लम्बा हो, उस व्यक्ति में इच्छा-शक्ति प्रवस्त होती है तथा निर्णय लेने में यह स्वतन्त्र होता है। ऐसे व्यक्ति किसी की अधीनता में रह कर कार्य नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति धामिक विचारों में गहरी आस्था रसने बाले होते हैं तथा इनका स्वयं का व्यक्तित्व इतना प्रवस तथा आकर्षक होता है कि देखते ही इनके व्यक्तित्व का प्रभाव सामने वाले पर पड़ जाता है। ये अपने व्यक्तित्व के बल पर कुछ भी कार्य सम्पन्न करा लेने में समर्थ होते हैं। ऐसे व्यक्ति यौबनावस्था की अपेक्षा वृद्धावस्था में अधिक संवेदनक्षील तथा अधिक सुक्षी देखे जाते हैं।

यदि प्रथम तथा द्वितीय पोख्या बराबर लम्बा एवं मोटा होता है तो ऐसा व्यक्ति समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त करने में सफल होता है। न तो ये किसी को घोला देते हैं भौर न किसी से ये व्यक्ति सहज में ही धोला बाते हैं। जीवन में मित्रों की संख्या बहुत ज्यादा होती है तथा समाज में ऐसे व्यक्ति लोकप्रिय होते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी इन्हें मुस्कराते हुए देखा जा सकता है।

# द्वितीय पोक्सा:

श्रंगूठे का दूसरा पोक्जा तर्क-शक्ति का स्थान माना गया है। यदि दूसरा पौरुआ पहले पौरूए से बड़ा और मजबूत हो तो इससे यह सिद्ध होता है कि अ्यक्ति में तर्क-शक्ति जरूरत से ज्यादा है और इस व्यक्ति की यह विशेषता होगी कि यह अपनी तर्क शक्ति के सामने किसी की भी टिकने नहीं देगा। परन्तु इस प्रकार के व्यक्तियों एक कमजोरी यह होती है कि ये अपनी उचित और अनुश्वित सभी बातों को तक सिंदित के सहारे अनवाने की कोश्विश करते हैं। यदि कभी तक शिवत में अपना पलड़ा कमजोर होता देखते हैं तो हो-हल्ला मचाकर अपनी विजयसिद्ध करते का प्रमूल करते हैं। सम्य समाज में इनको ज्यादा भादर नहीं मिलता अपितु इन्हें बकवादी और बाशाल कहा जाता है। यदि किसी ज्यश्वित के हाथ में यह पोश्जा पतला हो तो ऐसे व्यक्ति अपने दिमाण से काम न लेकर जो भी जी में आता है मृंह पर बक देते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने विकारियों की गलती निकालने में तत्पर रहते हैं। इनका जीवन मारवत् ही होता है।

यदि पहला और दूसरा पोरुआ बराबर लम्बाई और बौड़ाई तथा मीटाई लिये हुए हों तो व्यक्ति शान्त मस्तिष्क के कहे जाते हैं न तो ये क्षणिक प्रावेश में क्रोधित होते हैं और न क्षणिक प्रशंसा से फूलते ही हैं। जीवन में प्रत्येक कदम साव-धानी के साथ उठाते हैं जिससे इनको समाज में कम-से-कम धोखा खाने को मिलता है। इनमें भात्म-विश्वास भी प्रवल रूप में होता है। सही शब्दों में कहा जाय तो ये व्यक्ति सम्य, ऊंचे स्तर के व्यापारी, महत्त्वपूर्ण पदों पर अधिकारी और माने हुए कलाकार होते हैं।

यदि पहले पोरुए की अपेक्षा दूसरा पोरुमा कमजोर, पतला और दुवंल हो तो ऐसे व्यक्ति ग्रपनी इच्छा से न चलकर दूसरों की अधीनता में ही चलना पसन्द करते हैं। सही रूप में यें स्वयं कोई निर्णय नहीं लेते। जीवन में ये किसी भी प्रकार का कोई कार्य दिना योजना के ही प्रारम्भ कर देते हैं, जिससे उस कार्य के अन्त में इन्हें हमेशा असफलता ही मिलती है। इनकी आत्मा निवंल होती है। इनके विचार अस्यिर होते हैं। इनकी प्रवृत्ति भगड़ालू होती है और जीवन में ये एक ग्रसफल अ्यक्ति कहे जाते हैं।

वास्तव में ही ऐसे व्यक्ति भाग्यवादी होने के साथ-साथ आलसी भी कहे जाते हैं।

### तीसरा भाग:

स्रंगूठे का तीसरा भाग पोख्या न कहलाकर शुक्र का स्थान कहलाता है। शुक्र पर्वंत के बारे में भागे विवेचन किया जायगा।

प्रथम दो पोस्कों की अपेक्षा यह भाग निश्चय ही उन्नत, सुबृढ़ एवं सुन्दर होता है। यदि यह भाग सामान्य रूप से अधिक ऊंचा उठा हुआ, सुन्दर और किञ्चित् मुलाबी झामा लिये हुए होता है तो ऐसा व्यक्ति प्रेम और स्नेह के क्षेत्र में काफी बढ़ा-चढ़ा होता है। समाज में ऐसे व्यक्ति झादर प्राप्त करते हैं तथा मित्रों में भरपूर लोकप्रियता झाजत करने में सफल होते हैं। ये व्यक्ति कठिनाइयों में भी मुस्कराते रहते हैं और अपने प्रयत्नों से जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करके ही रहते हैं।

यदि सुक का पर्वत बहुत बिक उठा हुआ दिलाई दे तो ऐसा व्यक्ति भोगी बौर कामी होता है तथा सौन्दर्य के पीछे घटकने वाला माना बाता है। प्रेम बौर सौन्दर्य के लिए वह सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है और उस समय अणिक बावेश में यह कुछ भी जाना-पीछा नहीं सोचता। यदि यह क्षेत्र दक्षा हुआ या कम उन्नत होता है सथवा इस क्षेत्र पर जरूरत से ज्यादा रेसाएं एवं कास दिलाई दें तो ऐसा व्यक्ति निरावाबादी प्रवृत्ति का होता है। इनका प्रेम भी सुद्ध प्रेम न होकर उस प्रेम के पीछे भी वासना या स्वार्थ छिपा हुआ होता है। वे लम्बी-अन्बी योजनाएं बनातें हैं, दिवा-स्वप्न देखते रहते हैं पर ये अपने उद्देश्यों में पूर्वतः सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। भावना शून्य होने के कारण समाज में भी इनको पूर्व यक्ष नहीं मिलता। जीवन इनका कलह पूर्ण कहा जाता है तथा दैवाहिक जीवन में अरूरत से ज्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

### उंगलियां :

मैंने पीछे के पृष्ठों में उंगलियों के बारे में कुछ संकेत दिये थे। यह ज्ञात रहना चाहिए कि उंगलियों का सीघा सम्बन्ध मस्तिष्क से होता है और बदि उंगलियों पर विशेष बोभ पड़ता है तो उससे मस्तिष्क की धमनियां मी बोमिल होने लगती हैं। साधारणतः प्रत्येक हाथ में चार उंगलियों पाई जाती हैं।

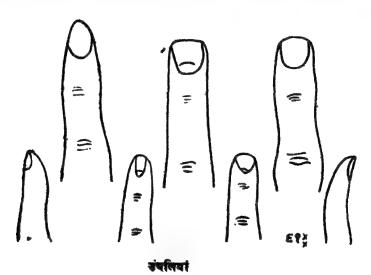

१. तर्जनी :

२. मध्यमा :

३. बनामिकाः

४. कनिष्ठिका :

इन चारों उंगलियों में से प्रत्येक उंगली तीन-तीन सक्खों में बंटी हुई होती है। नैसर्गिक रूप से देसा बाये तो मध्यमा उंगली सबसे बड़ी; तर्जनी, मध्यमा के आसिरी सण्ड के मध्य तक पहुंचने वाली, ग्रनामिका भी नगमग इतनी ही लम्बी, तथा किनिष्ठिका, अनामिका के आसिरी सण्ड तक पहुंचने वाली होती है, इसमें थोड़ी बहुत लम्बाई कम या ज्यादा हो सकती है।

तर्जनी पहली उंगली है, जो कि अंगूठे के पास वाली होती है। इसके मूल में गुरु पर्वत का स्थान है। तर्जनी के पास मध्यमा होती है, जिसके मूल में शित का पर्वत कहा जाता है। मध्यमा के पास बाली उंगली अनामिका कहलाती है, जिसके मूल में सूर्य पर्वत स्थित है तथा इसके पास की उंगली कनिष्ठिका होती है, जिसके मूल में बुध पर्वत का स्थान है, यह सभी उंगलियों से छोटी होती है।

### तर्जनी उंगली :



इसको अंग्रेजी में 'इण्डैक्स फिन्गर' कहत हैं। अधिकतर लोगों के हाथ में यह उंगली अनामिका से छोटी होती है। पर कुछ हाथों में मैंने यह उंगली अनामिका से बड़ी भी वेसी है। जिस हाथ में यह उंगली अनामिका से लम्बाई में बड़ी हो वे अ्यक्ति अपने गौरव से अभिभूत, धमण्डी तथा उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर कार्य करने वाले होते हैं। धामिक कार्यों में इनकी रुचि नहीं होती। ये उत्तरद के प्रधिकारियों की चापल्सी करने में भी विश्वास रखते हैं। अपने अधीनस्थ कर्मवारियों पर कड़ाई से नियन्त्रण करते हैं। तथा धासन करने की आवना इनमें हद से ज्यादा होती

है। यद्यपि इस वजह से समाज में इन्हें कई बार निन्दा का पात्र बनना पड़ता है फिर भी अपने चैंर्य के बस पर ये आगे की ओर बढ़ते रहते हैं।

यदि तर्जनी ग्रनामिका उंगली से छोटी हो तो ऐसा व्यक्ति जालाक होता है ऐसा व्यक्ति किसी भी तरीके से ग्रपना काम निकालने में माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को स्वार्थी, जुदगर्ज ग्रीर चालाक समग्रना चाहिए। वित तर्जनी उनसी बसामान्य स्प से छोटी हो तो व्यक्ति असल्मात निर्मं सेने में होशिवार होता है। यदि यह असामारण रूप से सम्बी हो तो ऐसे व्यक्ति अस्यान पारी, समस्यी, तथा कामुक होते हैं। यदि तर्जनी उंगली सम्बी हो तथा उत्पर का सिरा नीकीला हो तो ऐसे व्यक्ति अन्य-विश्वासी और धर्म में वरूरत से ज्यादा धास्या रक्षने वाले होते हैं। यदि यह उंगली सम्बी हो परन्तु ऊपर का सिरा वर्गाकार हो तो ऐसे व्यक्ति सन्वरित्र तथा उदार प्रवृत्ति के होते हैं। यदि तर्जनी उंगली धौसत सम्बाई लिए हुए हो और बागे का माग चपटा हो तो व्यक्ति कांवाडोस मन्स्यित का होता है। यदि तर्जनी उंगली का पहला पर्व ही सम्बा हो तो व्यक्ति धारानिक्वासी कहा जाता है। यदि मात्र दूसरा पर्व सम्बा हो तो उसकी इच्छाएं बहुत अधिक बड़ी-बड़ी होती हैं। यदि तीसरा पर्व सम्बा हो तो उसकी इच्छाएं बहुत अधिक बड़ी-बड़ी होती हैं। यदि तीसरा पर्व सम्बा हो तो उसकी इच्छाएं बहुत अधिक बड़ी-बड़ी होती हैं। यदि तीसरा पर्व सम्बा हो तो उसकी इच्छाएं वहुत अधिक बड़ी-बड़ी होती हैं। यदि तीसरा पर्व सम्बा हो तो उसकी वक्तरत से ज्यादा समण्ड गौर अधिमान होता है। यदि मध्यमा और प्रथमा वोनों ही उंगलियां बराबर सम्बाई लिये हुई थीं।

### मध्यमा उंगली :

इसे मंग्नेजी में 'फिल्पर बाफ सेटर्न' कहते हैं। क्योंकि इसके मूलं में शनि पर्वत होता है। सामान्यतः यह उंगली तर्जनी भीर बनामिका से लम्बी होती है, परंतु

यह लम्बाई १/४ इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि यह १/४ इंच से बड़ी हो तो उस व्यक्ति का पूरा जीवन दुझ, अभाव और परेशानियों में ही व्यतीत होता है। यदि यह उंगली मान १/४ इंच ही बड़ी हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, खुन्न कार्यों को करने बाला तथा उन्नति की छोर झग्नसर होने वाला होता है। ऐसा ही अपनित समाज में सम्मान तथा वश प्राप्त करता है।



यदि मध्यमा उंगली तर्जनी से भाषा इंच या उससे भी ज्यादा बड़ी हो तो व्यक्ति निश्चय ही हत्यारा होगा, ऐसा समक लेना चाहिए।

यदि मध्यमा उंगली लम्बी हो तो व्यक्ति रोगी और कामी होता है। यदि यह उंगली लम्बी होने के साम-साम गांठदार एवं फूली हुई हो तो वह व्यक्ति स्वामी तथा चिन्ताओं से प्रस्त रहता है। यदि यह उंगली सम्बी हो, साम ही इसका उमर का सिरा वर्गाकार हो तो ऐसे व्यक्ति गम्बीर स्वभाव के होते हैं तथा जीवन में उत्तर-दायिस्वपूर्ण पदों पर सफलता के साम कार्य करते हैं। यदि यह उंगली सम्बी हो अर

क्षेत्र से अपटी हो तो ऐसे व्यक्ति कता के क्षेत्र में क्षित्र सफलता प्राप्त करते हैं स्था कता के माध्यम से उच्यस्तरीय सम्माप, स्वाति एवं प्रवंता प्राप्त करते हैं । यदि अध्यमा उंगती का पहला पर्व सम्मा हो तो व्यक्ति बात्महत्वा करता है। यदि क्षेत्रं पर्व अपेक्षाइत सम्मा हो तो ऐसा व्यक्ति व्यापारिक क्षेत्रों में विसेष कर नशी-नरी सम्बन्धि कारों में विशेष साम उठाता है। यदि तीसरा पर्व ज्यादा सम्मा हो तो ऐसा व्यक्ति व्यक्ति करता से ज्यादा कंजूस होता है तथा समाज में अपयश का भागी होता है। यदि मध्यमा उंगती का उपरी सिरा तर्जनी की और मुका हुमा हो तो उसमें अकरत से ज्यादा आत्मविश्वास होता है और इस आत्मविश्वास के कारण ही वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो जाता है। यदि इसका उपरी भाग मनामिका की भोर मुका हुवा हो तो ऐसा व्यक्ति भाग्य पर भरोसा करने वाला एवं संगीत, कमा आदि में विष रक्षने वाला होता है।

### यमानिका उंगली:

अंग्रेजी में इस उंगली को 'फिंगर व्याफ अपोलों भी कहते हैं क्योंकि इसके मूल में सूर्य का स्थान होता है। सामान्यतः यह उंगली मध्यमा से छोटी परन्तु तर्जनी से मपेक्षाइत लम्बी होती है। परन्तु कुछ हायों में इसका अपवाद मी देखा गवा है। विद उंगली तर्जनी से बड़ी होती है तो ऐसा अवनित उन्नति करता है और उसमें



दया, प्रेम, स्नेह मादि मानवोचित गुण जरूरत से ज्यादा होते हैं परन्तु यदि यह उंगली मन्यवा के बराबर पहुंच काती है तो एसे व्यक्ति झत्यन्त दुष्ट एवं स्वार्थी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण सामने वाले का अधिक से अधिक सहित करने से भी सहीं सूकते। वरम्तु ऐसे व्यक्ति मान्यवादी होते हैं तथा अपने स्वा का अधिकांश

नीर्व बुंजा, सट्टा केदि यससे कार्यों में समा केते हैं। ऐते व्यक्तियों को बंसप्य कीर निर्देश कहा जाना चाहिए ।

यदि अनामिका उंगली का मुकाब सबसे छोटी उंगली की और ही ती क्योंकर कामार से बिचेय साम उठाता है और उसका सारा बीवन क्यापारिक कामों में ही क्यापार से बिचेय साम उठाता है और उसका सारा बीवन क्यापारिक कामों में ही क्यापार होता है। पश्नु यदि इस उंगली का मुकाब मध्यमा की तरक हो तो ऐसा क्यांकर विक्ता-प्रधान व खारम-केन्द्रित होता है सवा जीवन में कुछ ऐसा कामें करके जाता है, जिससे मागे के जीवन में समाज और देश उसको याद रख संकें।

यदि जनानिका छोटी हो तो वह व्यक्ति कलाकृतियों अथवा विशें एवं युराणी वस्तुओं से चन-संवय करता है। यदि इसका अवला सिरा नुकीला हो तो वह एक सफल संगीतज्ञ अथवा विश्वकार होता है। यदि उपरी भाग वर्गाकार हो तो कला के माध्यम से चन एवं वधा दोगों ही कमाता है। यदि उपरी भाग वपटा हो तो इतिहास से संबंधित कार्यों में वह विशेष कि लेता है तथा उसमें सफलता भी प्राप्त करता है। यदि इस उंगली का पहला पर्व लम्बा हो तो इसमें कलात्मक रुवि विशेष रूप से होती है। यदि दूसरा पर्व लम्बा हो तो अपनी प्रतिमा के बल पर यह व्यक्ति बहुत ऊंचे स्तर तक उठ सकता है। यदि तीसरा पर्व लम्बा तथा वौड़ा हो तो अपने वीवन में यह राष्ट्र-व्यापी सम्मान अजित करता है। यदि यह उंगली सर्जनी के बराबर लम्बी हो तो उसे विशेष स्थाति की मूस बनी रहती है। यदि यह उंगली मध्यमा के बराबर लम्बी हो तो इसके बीवन में कई कार्य आकरियक रूप से गठित होते हैं और अक्त में यह सफलता प्राप्त करके ही रहता है।

## कनिष्ठिका उंगली :



धंग्रेजी में इस उंगली को 'फिंगर आफ गरकरी' अथवा 'लिटल फिंगर' कहते हैं। इसके भूल में बुध पर्वत का स्थान माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में यह सभी उंगलियों से छोटी होती है। यदि यह उंगली अनामिका के नासून तक पहुंच जाए तो वह व्यक्ति जीवन में घरवन्त उच्चस्तरीय सफलता प्राप्त करता है तथा महत्वपूर्ण पद पर जासीम होता है। यह उंगली जित्तनी ही व्यादा लम्बी होती है उतनी ही ज्यादा खुम मानी गई है। ऐसी उंगली रसने वाले व्यक्ति सफल प्रशासक एवं सफल साहित्यकार कहे वाते हैं। यदि यह उंगली बनामिका के ऊपरी पीर के बई जान से भी बागे वह बाती है ही ऐसा व्यक्ति सैकेटरी अथवा आई० ए० एस० अधिकारी होता है। इन सोनों को आकस्मिक रूप से घन लाभ होता है तथा जीवन का उत्तराई अस्यन्त सफलता के साथ व्यतीत होता है।

यदि यह उंगली बसाधारण रूप से लम्बी दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति बृद्धिजीवी होते हैं तथा उनमें दूसरों को प्रभावित करने की विशेष क्षमता होती है। यदि वह उंगली बहुत भविक छोटी हो तो वह व्यक्ति बात के मर्म को बहुत जल्दी समक्त जाता है और तुरन्त निर्णय लेने में समर्थ रहता है। यदि इसका आगे का सिरा नकीला हो तो ऐसे व्यक्ति बुढिमान, सुक्ष्म दृष्टि सम्पन्न तथा वाकपट् होते हैं। यदि आमे का भाग वर्गाकार हो तो ऐसे व्यक्ति में तर्क करने की विशेष क्षमता होती है तथा वे अपने माषणों के माध्यम से लोगों को प्रमावित करने की क्षमता रखते हैं। यदि ऊपरी माण चपटा हो तो वैज्ञानिक प्रथवा मशीनरी सम्बन्धी कार्यों में रुचि लेने वाला होता है। यदि उस उंगली का पहला पर्व लम्बा हो तो वह व्यक्ति विज्ञान में सफलता प्राप्त करता है। यदि दूसरा पर्व लम्बा हो तो वह परिश्रम के माध्यम से ब्यापार में विशेष सफलता अर्जित करता है। यदि इसका तीसरा पर्व लम्बा हो तो ऐसा व्यक्ति चतुर होता है परन्त उसमें असत्य बोलने की मावना जरूरत से ज्यादा होती है। यदि यह जंगली अनामिका के बराबर लम्बी हो तो ऐसा व्यक्ति ऊंचे स्तर का दार्शनिक तथा बुढिमान होता है। यदि यह उंगली मध्यमा के बरावर लम्बी दिलाई दे तो वह व्यक्ति अपने कार्यों से विश्वविश्यात होता है। वास्तव में अनामिका उंगली जितनी ही ज्यादा लम्बी होती है, उतना ही ज्यादा बुम कहा जाता है।

# इंगलियों की दूरी:

दो उंगलियों का खाली स्थान भी अपनेजाप में महत्व रखता है। यदि अंगूठे और तर्जनी के बीच अधिक दूरी हो तो उस व्यक्ति में मानवीय गुण भरपूर होते हैं तथा उनमें भेंम, दया, क्षमा आदि मानवीचित गुण सहज, स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं। यदि तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच खाली जगह दिखाई दे तो वह स्थावत अपने विचारों में स्वतन्त्र होता है तथा अपनी बात को किसी के भी सामने कहने में हिचकिचाता नहीं। मध्यमा और अनामिका उंगली के बीच का खाली स्थान ध्यक्ति की लापरवाही और असम्यता प्रविधात करता है। इसी प्रकार अनामिका और किलिष्टिका के बीच खाली स्थान हो तो ऐसा व्यक्ति हत्यारा एवं निवंगी होता है।

# उंगलियों के सप्र भाग:

उंगलियों के अग्रमाग भी मिवष्य-कथन में बहुत ज्यादा महत्व रत्नते हैं। इस्तरेका सास्त्र के अनुसार वे अग्र मात चार प्रकार के होते हैं। My My

विभिन्न प्रकार के अग्नभागों वाली उंगलिकां

- १. तीसे
- २. चपटे
- 3. मोकीले
- ४. वर्गाकार

कई बार यह देखने में वाया है कि सभी उंगलियों के अग्र माग एकं समान ही होते हैं भीर कई बार असग-असग उंगलियों के अग्रभाग असग-असन प्रकार के होते हैं। अब मैं सामान्य रूप से इनका वर्णन स्पष्ट कर रहा हैं:

१. तीकी उंगिलमां:—जिनके हाथों में तीकी उंगिलमां होती हैं अववा जिनके अग्रमाग तीके होते हैं, वे व्यक्ति अत्यन्त ही अंच्य तथा समाज में अग्रणी माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति वार्जैनिक, कलाकार, संगीतकार, तथा अपनी आत्मा के अनुसार चलने वाले होते हैं। उनके हृदय में घृणा, कोच और प्रविवेक नहीं होता प्रपितु इनका पूरा हृदय दया, प्रेम, और स्नेह से लवालव भरा होता है।

परन्तु अत्यधिक तीकी उंगिलयां मस्तिष्क के पागलपन को स्पष्ट करती हैं। ऐसे व्यक्ति केवल कल्पना में ही लोगे रहते हैं। इनके जीवन में सफलता कम ही रहती है। तांत्रिक लोगों की उंगिलया सामान्यतः ऐसी ही देखने को मिलती हैं। जहां तक देखा गया है, यह धनुभव में जाया है कि ममुख्यों में वे व्यक्ति ज्यादा उन्नत एवं सम्य जात हुए हैं, जिनकी उंगिलयों के अग्रभाग सामान्य कप से तीकों होते हैं।

- २. चपटी उंगलियां :—चपटी उंगलियां कार्यंकुशनसा तथा फुर्ती की सूचक होती हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों में बराबर लगे रहते हैं तथा किसी भी कार्य को बीच में नहीं छोड़ते। जब तक कोई कार्य मली प्रकार से सम्पन्न नहीं हो। जाता तब तक ये विभाम नहीं नेते। इनमें अरपूर आत्म-विश्वास होता है और अपने आत्म-विश्वास के बल पर ही कार्यों को पूर्णता की ओर पहुंचाते हैं। ऐसे व्यक्ति सफल युद्ध विधारद, संगीतकार, कुशल कारीगर, कुशल खिलाड़ी तथा श्रेष्ठ विद्वान होते हैं। सीखने की इनमें विशेष प्रवृत्ति होती है। इनके जीवन में व्यवस्था और कमवद्धता होती है। ऐसे व्यक्ति थमें के प्रति कट्टर नहीं होते अपितु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उदारता से काम लेते हैं। बस्तुत: ऐसे व्यक्ति ही अपने कार्यों से अपने समाज को कुछ नथा योगदान देने में सफल होते हैं।
- ३. मुकीकी उंगलियां :--ये उंगलियां मानव के सुन्दर विचारों तथा सुन्दर कार्यों की बीर इंगित करती हैं। ऐसे व्यक्ति जो भी कार्य करेंगे वह एक तरीके से करेंगे झीर उनके कार्यों में एक विशेष प्रकार की व्यवस्था होगी परन्तु ऐसा देखा नया है कि

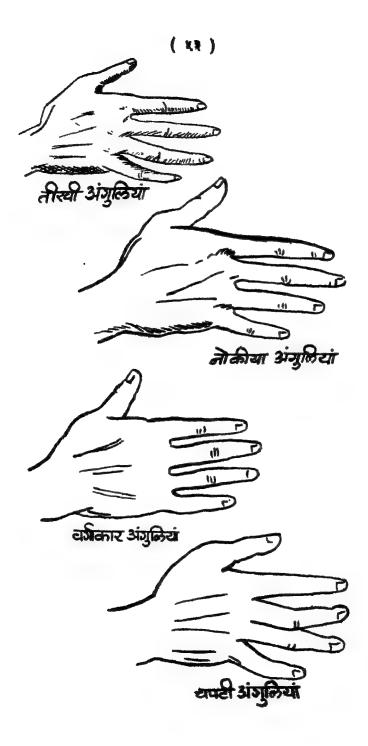

इनके जीवन में उतार-बढ़ाव बराबर बना रहता है। कभी वे प्रसन्नता की चरम सीमा पर होते हैं तो कभी इनके जीवन में जरूरत से ज्यादा निराशा छा जाती है। इनका वैवाहिक-जीवन घषिकतर बसफल ही रहता है।

उंगलियों के अग्र भाग बहुत अधिक तीखे होना अनुकूल नहीं कहा जाता । ऐसे व्यक्तियों में आत्म-विश्वास कम होगा । ये अपनी भावनाओं के अनुसार ही चलते हैं । ऐसे व्यक्ति आलसी, कामुक और प्रक्षम कहे जाते हैं । ऐसे व्यक्ति अपने पेट में रहस्य नहीं रक्ष सकते ।

४. बगौकार उंगिलणी :—जिन व्यक्तियों के हाथों में वर्गाकार उंगिलयों होती हैं, वे व्यक्ति जीवन में दूरदर्शी तथा नियमितता के साथ कार्य करने वाले होते हैं। अधिकतर ऐसे व्यक्ति व्यापारी वर्ग में प्राते हैं जो प्रत्येक कार्य की योजना बहुत अधिक सोच-विचार कर करते हैं। ऐसे व्यक्ति फूंक-फूंक कर कदम रखने वाले होते हैं तथा इनके कार्यों में एक नियमतता होती है। ये स्वयं भी पूरा परिश्रम करते हैं और दूसरों से भी काम लेने की युक्ति इनको भ्राती है। स्वच्छता, समय की पावन्दी, अपने वचनों की रक्षा, भ्रात्म विश्वास आदि गुण इनमें विशेष रूप से पाये जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे विशेषका, इतिहासका, तथा किव होते हैं। ऐसे ही व्यक्ति जीवन में विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

### उंगली बर्जन :

यदि उंगलियां भीतर की ओर भुकी हुई हों तो व्यक्ति दुनियादारी में बहुत अधिक चतुर होते हैं तथा ऐसे व्यक्ति प्रत्येक कार्य की देखभास कर सकते हैं।

यदि उंगलियों का भुकाव बाहर की जोर हो तो ऐसे व्यक्तियों का हृदय उदार होता है। भ्रापने विचारों के वे धनी होते हैं तथा जीवन में यदि किसी को आश्वासन देते हैं तो अपने कथन को अन्तिम क्षण तक निभाने की कोशिश करते हैं। यदि उंगलियां जरूरत से ज्यादा बाहर भुकी हुई हों तो व्यक्ति लापरवाह होता है।

यदि उंगलियां टेड़ी-मेढ़ी एवं बेडौल हों तो व्यक्ति झपराधी वर्ग के होते हैं तथा अपराध पूर्ण कार्यों में ही उनकी रुचि रहती है।

जिनकी उंगलियां मोटी और फूली हुई होती हैं, वे निर्धनता की सूचक होती है। ऐसे व्यक्ति जितना ही उपाजित करते हैं, उससे ज्यादा खर्च कर डालते हैं।

यदि उंगिलयां चपटी हों तो व्यक्ति सेवाकार्य में सफल होते हैं। जीवन में ऊंचे स्तर पर तथा अधिकारी पद पर पहुंचकर प्रशंसा अजित करते हैं। जिसकी उंगलियां एक सीघ में होती हैं, वह व्यक्ति भाग्यकाकी होता है तथा समाज में उसको विशेष सम्मान मिलता है।

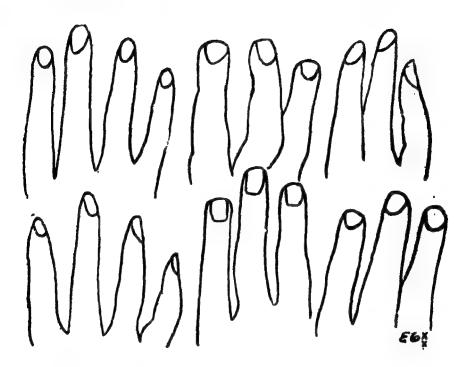

यदि सभी उंगलियां गठीली एवं ऊबड़-साबड़ हों तो व्यक्ति विचारशील एवं सम्मयन प्रिय होता है।

यदि उंगिलयों में गांठें बहुत ज्यादा विकसित हों तो ऐसा व्यक्ति प्रतिभावान तथा चिन्तक होता है। उसके प्रत्येक कार्य में एक विशेष सुचढ़ता और व्यवस्था होती है।

यदि ये गांठें अत्यधिक उमरी हुई होती हैं तो ऐसे व्यक्ति जीवन में निराशा-बादी होते हैं तथा बकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं।

यदि ये गांठें चिकनी होती हैं तो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा भावुक देखे गये हैं। यदि गांठें रहित जंगलियां हों तो व्यक्ति दार्शनिक होता है।

### वंगसियों पर निवान :

उंगलियों पर पाये जाने वाले निक्षान भी हस्तरेसा विशेषक्र के लिये बहुतीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अपराध सास्त्र में इन चिह्नों का बहुत अधिक महत्व माना गया है। इन चिह्नों के माध्यम से व्यक्ति के चरित्र उसका मनोविज्ञान आदि को अच्छी तरह से जान सकते हैं। इन चिह्नों के माध्यम से ही हन उसके व्यक्तित्व को सबी प्रकार से समक सकते हैं। ये चिह्न निम्न प्रकार से हैं:

- १. शंकु: उंगलियों के ऊपरी माग अर्थात पोक्सों पर यदि शंकु का जिल्ह विसाई दे तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से मत्यन्त समर्थ एवं श्रेष्ठ होता है। ऐसे व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी उन्नति करते रहते हैं तथा परिस्थितियों पर विश्वय प्राप्त करते हैं साथ ही परिस्थितियों के अनुसार अपने आपको कास लेने की अमता रकते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में अपने प्रयत्नों से सफल हो जाते हैं परन्तु वृद्धा-बस्था में ये व्यक्ति हुदय रोगों के भी शिकार पाये जाते हैं।
- २. तम्बू:—िकसी-िकसी व्यक्ति की उंगलियों के पोक्सों पर तम्बू वत चिह्न देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति अधिकतर सहृदय एवं कलाकार होते हैं और सपनी कला के माध्यम से बहुत ऊंचे उठते हैं। परन्तु यह बात ची सही है कि ऐसे व्यक्ति माबुक होते हैं और इन लोगों का अनुचित लाम उठाया जाता है। मानसिक दृष्टि से ऐसे व्यक्ति ससंतुलित होते हैं तथा इनका गृहस्य जीवन सगभग दुखमय-सा ही रहता है।
- ३. चक :— उंगलियों पर वक के निशान पाये जाना शुभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति अपने विचारों में स्वतंत्र होते हैं तथा इनके प्रत्येक कार्य में मौलिकता दिकाई देती है। विवेक के बस पर ये समाज में सम्माननीय स्थान भी प्राप्त करते हैं तथा ये रूढ़ि, सज्ञान और पोंगा पन्थी से दूर रहते हैं।
- ४. बेहराब :--- जिन के पोक्जों पर मेहराब के चिह्न पाये वाते हैं, वे व्यक्ति अधिकतर आलसी, शक्की तथा सन्देहशील प्रकृति के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का न तो अपने आप पर भरोसा होता है और न ये किसी दूसरों पर अरोसा करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने चारों और अस का वातावरण बनाये रखते हैं। रहस्यमय कार्यों तथा मुप्तचर से सम्बन्धित कार्यों में ये विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
- ५. जिमुज :— त्रिमुज का जिल्ल व्यक्ति को रहस्यमय बनाता है। ऐसे व्यक्ति योगाभ्यास के द्वारा अपने शरीर को सुविति बनाने में समर्थ होते हैं। साब ही साथ ऐसे व्यक्ति एकान्त प्रेमी तथा रूढ़िवादी भी देखे गए हैं। इनके मन में जो बात जर कर जाती है उसे ये सहज में ही नहीं होडते।

- ६. तारा: जिन व्यक्तियों की उंगलियों पर तारा या काँस का जिल्ल दिसाई दे तो वह व्यक्ति प्रवस भाग्यवादी एवं भाग्यकाली होगा, ऐसा समक्ष लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अप्रत्याक्षित रूप से जन-साभ होता है। झार्थिक दृष्टि से ये व्यक्ति जीवन में सुखी रहते हैं।
- ७. संबुक: -- यदि उंगिलयों के पौक्यों पर गोल नियान या कंदुक चिह्न दिखाई दे तो वे व्यक्ति बादर्श प्रेमी और बादर्श मित्र कहे जाते हैं। एक तरफ जहां इनकी रुचि मोग की तरफ होती है वहीं दूसरी धोर वैराग्य की तरफ भी इनका भुकाव होता है। मानसिक वृष्टि से ये बस्थिर होते हैं तथा किसी भी कार्य को पूर्णता के साथ सम्पन्न करना इनके स्वभाव में नहीं होता।
- इ. जाल: जाल युक्त उंगिलयां इस बात की सूचक होती हैं कि व्यक्ति के जीवन में जरूरत से ज्यादा वाधाएं एवं परेशानियां आयेगीं। यद्यपि इनकी जीवन शिक्त दृढ़ होती है तथा अपनी इच्छा-सक्ति के बल पर ये संकटों से भी सही सलामत निकल आते हैं परन्तु फिर भी इनके जीवन में भाराम तथा सुझ कम ही रहता है। अधिकतर प्रपराधवृत्ति के लोगों तथा डाकुओं की उंगिलयों पर ऐसे चिह्न आसानी से देखें जा सकते हैं।
- ६. चतुर्भुं च :—यदि उंगली के पौरुए पर वर्गे या चतुर्भुज का चिल्ल दिलाई दे तो यह समक्त लेना चाहिए कि वह व्यक्ति घपने जीवन में परिश्रमी रहा है और अपने परिश्रम तथा उद्यम के बल पर लक्ष्मी को अपने वश में रत्नने की सामर्थ्य रक्षता है। ऐसा व्यक्ति मार्थिक दृष्टि से पूर्ण सम्पन्न तथा सुत्ती रहता है।

यदि किसी की उंगलियों पर एक से अधिक चिह्न दिखाई दें तो उस व्यक्ति में उनसे सम्बन्धित फलादेशों का मिश्रण समक्षना चाहिए।

# मंगुठा

ग्रंगूठे से भी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। इसके बारे में भी मैं संस्पेप में यहां प्रकाश डाल रहा हूं:

- १. सम्बा अंगूठा :— ऐसे व्यक्ति स्वेच्छाचारी, आत्मिनिर्भर तथा दूसरों पर अपना अधिकार रखने वाले होते हैं। इनके जीवन में भावना की बजाय बुद्धि ज्यादा होती है और एक प्रकार से इन्हें बुद्धिजीवी ही कहा जाता है। गणित इंजीनियरिंग भादि कार्यों में इनकी विशेष रुचि रहती है।
- २. **छोटा अंगूठा**:—ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि से कम काम सेता है अपितु दूसरों से प्रभावित होकर कार्ये करता है। इनके जीवन में बुद्धि की अपेक्षा मावना का बाहुत्य रहता है। काव्य, चित्रकता, संगीत आदि में ये विशेष रुचि सेते हैं।

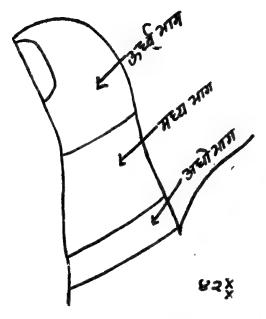

शंगूठे के मुख्य तीन भाग

- ३. कड़ा झंगूठा :—ऐसे व्यक्ति हठी और सतर्क होते हैं। कोई भी बात अपने पेट में पचा लेने की विशेष क्षमता रखते हैं। इनके जीवन में भावुकता का अमाव होता है तथा बुद्धि के बल पर ही ये विशेष रूप से संचालित रहते हैं।
- ४. लक्कीला अंगूठा :— जिस व्यक्ति के हाथ में ऐसा अंगूठा होता है, वह व्यक्ति वन-संग्रह करने में विशेष रुचि रखता है तथा परिस्थितयों के अनुसार अपने आपको ढ़ाल लेने की क्षमता रखता है।
- ५. पहला पर्व : यदि अंगूठे का पहला पर्व बहुत अधिक लम्बा हो तो वह व्यक्ति निरंकुश होता है जबकि यह पर्व छोटा होने पर उसमें कार्य करने की इच्छा कम होती है। ऐसे व्यक्ति दुवंल इच्छा-शक्ति वाले देखे गये हैं। यदि अंगूठे का अग्रभाग वर्गाकार हो तो व्यक्ति न्याय-कार्यों में चतुर होता है तथा अपनी न्याय-शीलता के कारण समाज में बादरणीय स्थान प्राप्त करता है। यदि अंगूठे का अग्रभाग चौड़ा होता है तो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा हठी होता है और हठ के कारण ही जीवन में कई बार नुकसान उठा सेता है। यदि अंगूठे का पहला पर्व असाधारण क्य

से सम्बा होता है तो ऐसा व्यक्ति हत्यारा, डाकू या समाज-विरोधी कार्यों में संसम्ब रहता है।

६. बूसरा पर्व :---यदि यह पर्व लम्बा होता है तो ऐसा व्यक्ति चतुर, साव-धान तथा समाज के कार्यों में भागे बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने वाला होता है। जपने कार्यों से यह समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त करता है। यदि यह पर्व छोटा हो तो व्यक्ति बिना सोचे-समभे काम कर लेता है और उसमें असफल होने पर बराबर पछताता रहता है। जोखिमपूर्ण कार्यों में यह व्यक्ति बढ़-चढ़कर हिस्सा लेता है। यदि यह पर्व महा हो तो उसमें तर्क-शक्ति का अभाव होता है। यदि यह पूर्व पिचका हुआ दिसाई दे तो व्यक्ति का मस्तिष्क अत्यन्त तीज एवं संवेदनशील होता है।

वस्तुतः हस्तरेखा विशेषज्ञ के लिए अंगूठा और उंगलियों का सध्सयन अपने-आप में बहुत अधिक महत्त्व रखता है।

# पर्वत

हुषेली का अध्ययन करते समय उस पर पाये जाने वाले पर्वतों का विशेष महत्त्व है। क्योंकि पर्वतों के माध्यम से ही विभिन्न रेखाएं बनती हैं और उनका विकास हो पाता है। पर्वतों का नामकरण ग्रहों के नामकरण से हुआ है और जिस पह में जो गुण विशेष रूप से होते हैं, वे ही गुण उन पर्वतों के उमार से जात किये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ सूर्य सम्मान, प्रसिद्धि, यश आदि का कारक ग्रह है। अतः यदि हथेली में सूर्य पर्वत विकसित है तो निश्चय ही उस व्यक्ति को विशेष सम्मान तथा आदर मिलेगा, परन्तु यदि हथेली में सूर्य पर्वत का विकास नहीं हुआ है तो वह व्यक्ति भले ही कितने ही उंचे स्तर पर पहुंच जाय, उसको वांछनीय सम्मान अथवा ख्याति नहीं मिल पाती।



अनुमव में यह भी भाया है, कि यदि जन्म-कुण्डली में कोई ग्रह विशेष बसवान है, तो बहु ग्रह,हवेली में भी बसवान दिखाई देता है अर्थात् उसका पवंत विकसित स्पाट एवं सुषड़ होता है। एक प्रकार से देखा जाय तो हवेली के पर्वतों में भीर जन्म कुण्डली के ग्रहों में किसी प्रकार का कोई विशेष भन्तर नहीं होता, इसींसिए कहा जाता है कि हवेसी की रेखाओं और पर्वतों का अध्ययन करने से व्यक्ति की जन्म-कुण्डली बनायी जा सकती है।

# पर्वतों के तीन भेद हैं:

- १. सामान्य पर्वत
- २. विकसित पर्वत
- ३. श्रविकसित पर्वत

यदि हयेली में पर्वंत काफी ऊंचे उठे हुए मांसल, स्वंश्य और सामिमा लिये हुए होते हैं तो वे विकसित कहलाते हैं। इसके विपरीत अविकसित पर्वंत सामान्यतः दिखाई ही नहीं देते। सामान्य पर्वंत वे कहलाते हैं, जो न अविकसित की श्रेणी में आंदे हैं और न जिन्हें पूर्णतः विकसित माना जा सकता है।

ग्रह, उनके अंग्रेजी नाम तथा संबंधित प्रभावों का परिचय निम्न प्रकार से है:

- १. वृहस्पति पर्वत :—इसे अंग्रेजी में 'जुपिटर' कहते हैं। यह सौम्य ग्रह कहलाता है तथा यह पर्वत राज्य सेवा, इच्छाओं के प्रदर्शन आदि से संबंधित होता है।
- २. शिक्त पर्वत :--अंग्रेजी में इसे 'सेटनें' कहते हैं तथा यह मनन्शीलता ,एकान्त-प्रियता, रोग, चिन्ता, मशीनरी व व्यापार ग्रादि से संबंधित है।
- ३. सूर्यं पवंत :---इसको अंग्रेजी माघा में 'सन' कहते हैं। इसके माध्यम से राज्य, मानसिक उन्नति, प्रसिद्धि, सम्मान, यहा तथा विविध कला-कौशल का प्रध्यमन किया जाता है।
- ४. बुष पर्वत :— इसे श्रंप्रेजी में 'मरकरी' कहते हैं। वैज्ञानिक उन्नति, व्यापार, गणित संबंधी कार्य मादि तथ्यों का श्रध्ययन इसी ग्रह के माध्यम से किया जाता है।
- ५. हर्षल पर्वत :—यह नाम अंग्रेजी का है, हिन्दी में इसे 'प्रजापति' कहते हैं। इसका संबंध शारीरिक एवं मानितक क्षमताओं से होता है।
- ६. नेपच्छुन पर्वत :--हिन्दी में इसे वरण ग्रह तथा ग्रंग्नेजी में 'नेपच्युन' कहते हैं। व्यक्ति की विद्वता, उसका व्यक्तित्व, दूसरों पर उसका प्रमाव तथा उसका पुश्वार्य भादि इसी पर्वत के माध्यम से जाना जाता है।
- ७. चन्द्र पर्वत :---इसे मंग्नेजी में 'मून' कहते हैं तथा हथेली में इस पर्वत के माध्यम से कल्पना, विशालता, सहृदयता, मानसिक उत्चान तथा समुद्र पारीय यात्राक्षों का ग्रध्ययन किया जाता है।

- द्र. शुक्र पर्वत :-- अयेजी में यह यह 'वीनस' कहलाता है। सुन्दरता, प्रेम, कात-शौकत, तथा ऐश्वयं-भोग आदि का संबंध इसी ग्रह से है।
- १. मंचल पर्वत :—यह ग्रंग्रेजी में 'मार्स' के नाम से पुकारा जाता है। युद्ध जीवट, शक्ति, परिश्रम, पुरुषोचित्त गुण ग्रादि का अध्ययन इस ग्रह के माध्यम से किया जाता है।
- १०. राहू पर्वत : -- इसको अंग्रेजी में 'ड्रेगन्स हेड' के नाम से पुकारते हैं। आकस्मिक धन-प्राप्ति, लॉटरी, हार्ट एटेक या अचानक चटित होने वाली घटनाओं का संबंध इसी ग्रह से है।
- ११. केतु पर्वत :---इसे अंग्रेजी में 'ड्रोगन्स टेल' कहते हैं। हाथ पर इस ग्रह से अन, भौतिक उन्नति एवं वैक बैलेन्स आदि का बध्ययन किया जाता है।
- १२. ब्लूटो पर्वत: --- इसे अंग्रेजी में 'प्नूटो' तथा हिन्दी में इन्द्र के नाम से पुकारते हैं। मानसिक चिन्ता तथा अध्यात्मिक उन्नति के बारे में इसी ग्रह से जान सकते हैं।

# प्रहों का क्षेत्र :

हस्तरेसा विज्ञान में हथेली में समस्त ग्रहों के स्थान निर्घारित हैं भीर सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर इनको पहचाना जा सकता है।

१. बृहस्पितः :-- हयेली में इसका स्थान तर्जनी उंगली के मूल में तथा मंगल पर्वत से ऊपर होता है। यह स्वभाव से ग्रधिकार, नेतृत्व, संचालन तथा लेखन का देवता विशेष रूप से माना गया है। गुरु का पर्वत इन तथ्यों को भली प्रकार से स्पष्ट करना है।

जिन हथेलियों में गुरु का पर्वत सबसे अधिक उभरा हुन्ना और स्पष्ट होता है उनमें देव-तुल्य सभी गुण पाये जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जहां स्वयं की उन्नित करता है, वहां दूसरों की भी उन्नित देने में सहायक रहता है। ऐसे व्यक्ति अपने स्वाभिमान की रक्षा विशेष रूप से करते हैं। ये विद्वान न्याय करने वाले, अपने वचनों का निर्वाह करने वाले, परोपकारी, तथा समाज में माननीय होते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी ये सहसा विचलित नहीं होते अपितु देश के जो भी उच्च न्यायाधीश या उच्च पदा-धिकारी व्यक्ति हैं उनमें निक्चय ही गुरु पर्वत विकसित अवस्था में होना चाहिए। ऐसे लोगों में यह विशेष क्षमता होती है कि वे जनता को अपने विचारों के अनुकूल बना लेते हैं। इनमें धार्मिक मावनाएं जरूरत से ज्यादा होती हैं।

यदि गुरु पर्वत अल्पिविकसित या भिवकसित होता है तो उन व्यक्तियों में उपर्युक्त गुणों की न्यूनता समऋनी चाहिए। शारीरिक दृष्टि से ये व्यक्ति साधारण डील-डौन के स्वस्य तथा हंस-मुख होते हैं। बाचन तथा भाषण-कला में ये व्यक्ति पट् होते हैं तथा हृदय से ऐसे व्यक्ति दयानु और परोपकारी कहे बाते हैं। आर्थिक पक्ष की अपेक्षा सम्मान तथा यश-प्राप्ति की और इनका भुकाव कुछ ज्यादा ही होता है। अधिकार, स्वतंत्रता और नेतृत्व के इनमें विशेष गुण पाये जाते हैं।

विपरीत योगि के प्रति इनके मन में कोमल भावनाएं होती हैं, सुन्दर तथा सम्य क्त्रियों से इनका मधुर सम्बन्ध रहता है। यदि स्त्रियों के हाथों में यह पर्वत विक-सित अवस्था में होता है तो उनमें समर्थण की भावना विशेष रूप से पाई जाती है।

यि गुरु पर्वंत का मुकाव शनि की ओर हो तो ऐसा व्यक्ति विन्तनशील तथा अपने ही कार्यों में लगा रहने वाला होता है परन्तु जीवन में पूर्ण सफलता न मिल पाने के कारण धीरे-बीरे उनमें निराशा की भावना आने लग जाती है। स्वभाव से ये व्यक्ति गम्भीर तथा अड़ियल प्रकृति के होते हैं। यदि गुरु पर्वंत नीचे की तरफ खिसका हुआ हो तो व्यक्ति को जीवन में कई बार बदनामी का सामना करना पड़ता है परन्तु साहि-त्यिक कोत्र में ऐसे व्यक्ति पूर्ण सफल होते देखे गये हैं।

यदि गुरु पर्वत जरूरत से ज्यादा विकसित हो तो ऐसा व्यक्ति स्वाधीं, धमंडी तथा स्वेच्छाचारी होता है।

जिनके हाथों में गुरु पर्वत का समाव होता है, उनके जीवन में सास्म-सम्मान की कमी रहती है। माता-पिता का सुख उन्हें बहुत कम मिल पाता है तथा वह निम्न विचारों से सम्पन्न हलके स्तर के मित्रों से सम्बन्धित रहते हैं।

यदि इस पर्वत का उभार सामान्यतः ठीक हो तो व्यक्ति में धार्ग बढ़ने की भावना होती है परन्तु इनका विवाह शीध हो जाता है भौर इनका गृहस्थ-जीवन सामा-न्यतः सुसमय रहता है।

यदि उंगिलयां नुकीली हों तथा गृह पर्वत विकसित हो तो वह व्यक्ति अंध-विष्यासी होता है। इसी प्रकार वर्गाकार उंगिलयों के साथ विकसित गृह पर्वत हो तो वह एक प्रकार से जीवन में निरंकुश एवं भ्रत्याचारी वन जाता है। यदि उंगिलयां बहुत लम्बी हों और इस पर्वत का विकास ठीक प्रकार से हुमा हो तो वह व्यक्ति अपन्ययी तथा भोगी होता है। यदि गृह तथा शनि पर्वत बरावर उभरे हुए हों तथा लगभग एक-दूसरे में मिल गये हों तो वह व्यक्ति प्रवल भाग्यशासी होता है तथा जीवन में विशेष सफलता प्राप्त करता है।

वस्तुतः गुरु पर्वत जीवन में बत्यधिक सहायक तथा उन्नति की घोर अग्रसर करने वाला पर्वत कहा जाता है।

२. शानि : इसका धाषार मध्यमा उंगली के मूल में होता है। हवेली पर इस पर्वत का विकास असाधारण प्रवृत्तियों का सूचक कहा जाता है। यदि हाथ में इस पर्वत का अभाव हो तो व्यक्ति जीवन में विशेष सफलता वा सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता। मध्यमा उंगली को 'काग्य की देवी' कहा वाला है, न्यों कि भाग्य रेला मा 'केंद्र लाइन' की समाप्ति इसी उंगली के मूल में होती है। यदि खिन ग्रह पूर्णविकसित होता है तो व्यक्ति प्रवल्त प्रवल्त भाग्यवान होता है तथा जीवन में अपने प्रयत्नों से बहुत मध्यिक जंगा उठता है। विकसित पर्वत होने पर ऐसा व्यक्ति एकान्त-प्रिय तथा निरन्तर अपने काक्य की ओर बढ़ने वाला होता है। वह अपने कार्यों में अथवा लक्ष्य में इतना अधिक दूव जाता है कि वह घर-गृहस्थी की जिता ही नहीं करता। स्वभाव से ऐसे व्यक्ति चिड़िषड़े तथा सन्देहशील प्रवृत्ति के होते हैं। ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों ये व्यक्ति भी रहस्यवादी बन जाते हैं। शनि पर्वत प्रधान व्यक्ति, जादूगर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, साहित्यकार अथवा रसायनशास्त्री होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण मितव्ययी होते हैं तथा अचल सम्पत्ति में ज्यादा विश्वास रखते हैं। संगीत, नृत्य भावि कार्यों में इनका रुक्तन कम रहता है। सन्देहबीलता इनके जीवन में बचपन से ही होती है और अपनी पत्नी तथा पुत्रों पर भी सन्देह की दृष्टि रखने मे नहीं चूकते।

यदि यह पर्वत अत्यिधिक विकसित होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में भात्म-हत्या कर लेता है। डाकू, ठग, लुटेरे ग्रादि व्यक्तियों के हाथों में यह पर्वत जरूरत से ज्यादा विकसित होता है। ऐसे व्यक्तियों का पर्वत साधारणतः पीलापन लिये हुए होता है। इनकी हबेलियां तथा चमड़ी पीली होती हैं तथा इनके स्वमाद में विड्विडा-पन स्पष्टत: भलकता है।

यदि शनि का पर्वत गुरु पर्वत की ओर भूका हुआ हो तो यह शुभ संकेत कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति समाज में श्रीवरणीय स्थान प्राप्त करने हैं तथा समाज में श्रीवर रूप में देखे जाते हैं। परन्तु यदि शनि पर्वत का भूकाव सूर्य की ओर हो तो ऐसे व्यक्ति सालसी, निर्धन तथा भाग्य के भरोमे जीवित रहने वाले होते हैं। इनमें जरूरत से ज्यादा निराशा होती है तथा वे प्रत्येक कार्य का अन्वकार पक्ष ही देखते हैं। परिवार बालों से उनको विशेष लाभ नहीं मिल पाता, व्यापार में ये हानि उठाते हैं।

यदि शनि पर्वत पर जरूरत से ज्यादा रेसाएं हों तो व्यक्ति कायर तथा अत्य-धिक मोगी होता है। यदि शनि पर्वत तथा बुध पर्वत दोनों ही विकसित हों तो वह व्यक्ति एक सफल वैद्य जयवा व्यापारी बनता है और उसके जीवन में आधिक दृष्टि ने किसी प्रकार का कोई ग्रमाव नहीं रहता।

यदि हमेली में शनि पर्वत का अभाव होता है तो उस व्यक्ति का जीवन महस्य हीन-सा होता है। यदि यह पर्वत सामान्य रूप से उभरा हुआ हो तो वह व्यक्ति जरू-रत से ज्यादा माग्य पर विद्वास करने वाला तथा द्यपने कार्यों में असफलता प्राप्त करने दाला होता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में मित्रों की संख्या बहुन कम होती है। स्वभाव से ये हठी तथा अधार्मिक होते हैं। यदि सम्बन्धा उपसी का सिरा नुकीसा हो तथा शनि पर्वेश विकसित हो हो व्यक्ति कल्पना-प्रिय होता है, परन्तु यदि उगली का सिरा वर्गाकार हो तो वह व्यक्ति कृति वसवा रसावन के क्षेत्र में विशेष उन्नति करता है।

३. सूर्यं :-- अनामिका उंगली के मूल में तथा हृदय-रेका के उपर का जी माग होता है वह सूर्व पर्वत कहलाता है। ऐसा पर्वत व्यक्ति की सफलता का सूचक होता है। यदि हाथ में सूर्य पर्वत का अभाव हो तो व्यक्ति अत्यन्त साधारण जीवन व्यतीत करता है। इसलिये जिसके हाथ में सूर्य पर्वत नहीं होता वह एक प्रकार से गुमनाम जिन्दगी ही व्यतीत करता है।

इस पर्वंत का विकास मानव के लिए अत्यन्त आवश्यक है और इस पर्वंत के विकास से मानव प्रतिभावान् और यशस्वी बनता है। यदि यह पर्वंत पूणें उन्नत, विकसित तथा गुलाबीपन लिये हुए होता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में अत्यन्त कंचे पद पर पहुंचता है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से हंस-मुख तथा मित्रों में पुल-विक कर काम करने वाला होता है। इनकी वातें और इनके कार्य समाचार बन जाते हैं तथा जनसाधारण में ये व्यक्ति अत्यन्त लोकप्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति सफल कलाकार, श्रेष्ठ संगीतक्त, तथा यशस्वी चित्रकार होते हैं। इन लोगों में प्रतिभा जन्मजात होती है। एक दूसरे के व्यवहार में ये व्यक्ति ईमानदारी बरतते हैं तथा वैभक्ष्पणं जीवन विताने के ये इच्छुक होते हैं। सही रूप में देखा आय तो ये व्यक्ति व्यापार में विशेष लाभ उठाते हैं तथा इनके जीवन में आय के स्रोत एक मे अधिक होते हैं।

ये पूर्ण रूप से भौतिक होते हैं तथा सामने वाले व्यक्ति के मन की शाह तक पहुंचने में अत्यन्त सक्षम होते हैं। अनपढ़ तथा सामान्य घराने के व्यक्ति की हथेली में भी यदि सूर्य पर्वत विकसित हो तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ घनी और सम्पन्न होता है। आकस्मिक घन-प्राप्ति इनके जीवन में कई बार होती है तथा इनका रहन-सहन अत्यंत राजसी तथा वैभवपूर्ण होता है।

हृदय से ये व्यक्ति साफ होते हैं तथा अपनी गमती को स्वीकार करने में भी हिचकिचाते नहीं । मुलके हुए मस्तिष्क के चनी ये अपना विरोध सहन नहीं कर पासे तथा करी-करी बात सामने वाले के मुंह पर कह देने में विश्वास रखतें हैं । ऐसे व्यक्ति ही जीवन में महत्त्वपूर्ण पदों पर पहुंच सकते हैं तथा कुछ नया कार्ब करके दिक्षा सकते हैं ।

यदि हथेली में सूर्य पर्वत नहीं होता तो ऐसा व्यक्ति मन्द-बुद्धि तथा मूर्स होता है। यदि यह पर्वत कम विकसित होता है तो उस व्यक्ति में सौंदर्य के प्रति रुचि तो होती है परन्तु वे उसमें पूर्ण सफलता ब्राप्त नहीं कर पाते। ग्रत्यन्त श्रेष्ठ तथा सुवि-कसित सूर्य पर्वत आरम-विक्वास, सण्यनता, दया, उदारता, तथा धन-वैभव, का सूर्वक होता है। ऐसे व्यक्ति सभा वर्गरह में सोगों को प्रभावित करने की विशेष क्षमता रखते हैं। इनका बादर बहुत ऊंचा होता है।

यदि यह पर्वत जरूरत से ज्यादा विकसित हो तो वह व्यक्ति श्रत्यधिक चमण्ड करने वाला तथा भूठी प्रशंसा करने वाला होता है। ऐसे व्यक्तियों के मित्र सामान्य स्तर के लोग होते हैं। ये फिजूल खर्च तथा बात वात पर अगड़ने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाते।

यदि सूर्यं पर्वत शनि की खोर मुका हुधा हो तो ऐसे व्यक्ति एकान्त-प्रिय तथा निराशाबादी भावनाओं से प्रस्त रहते हैं। इनके जीवन में घन की कमी हमेशा बनी रहती है। किसी भी कार्यं को ये पूर्ण जोश से प्रारम्भ करते हैं, परन्तु जितनी उमंग और जोश से ये कार्यं प्रारम करते हैं उसी उमंग से उस कार्यं को पूरा नहीं कर पाते। कार्यं को बीच में ही भ्रषूरा छोड़कर किसी नये कार्यं की ओर लग जाते हैं। वस्तुत: शनि की ओर मुका हुआ प्रवंत भाग्यहीनता का सूचक होता है।

यदि यह पर्वत बुघ की धोर कुका हुआ हो तो व्यक्ति एक सफल व्यापारी तथा श्रेष्ठ धनवान होता है। ऐसे व्यक्ति समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त करने में सफल होते हैं।

यदि सूर्यं की उंगली बेडील होती है तो वह सूर्यं के गुणों में न्यूनता ला देती है। ऐसे व्यक्ति में बदले की मावना बढ़ जाती है तथा लोगों से व्यवहार करते समय वह सावधानी नहीं बरतता, यदि सूर्यं पर्वत पर जरूरत से ज्यादा रेखाएं हों तो वह व्यक्ति बीमार रहता है। यदि सूर्यं उंगली का सिरा कोणदार हो तथा पर्वत उमरा हुआ हो तो वह व्यक्ति कला के क्षेत्र में विशेष रुचि लेता है। वर्गाकार सिरे, व्यावहारिक कुशकता तथा नुकीले सिरे आदर्शवादिता के सुचक कहे जाते हैं।

४. चुच : किनिष्ठिका उंगली के मूल में जो भाग फूला हुआ अनुभव होता है वही बुध पर्वत कहलाता है। यह पर्वत भौतिक सम्पदा एवं भौतिक समृद्धि का सूधक होता है इसीलिये माज के युग में इसका महत्त्व जरूरत से ज्यादा माना जाता है। बुध प्रधान व्यक्ति अपने जीवन में जिस कार्य में भी हाथ डावते हैं उसमें पूरी-पूरी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ये व्यक्ति उर्वर मस्तिष्क वाले, तीझ बुद्धि, तथा परि-स्थितियों को भली प्रकार से समभने वाले होते हैं। अपने जीवन में ये व्यक्ति जो भी कार्य करते हैं उसे योजनावद्ध तरीके से करते हैं और इनके हाथों से जो भी कार्य प्रारंभ होता है उसे पूरा होना ही पड़ता है।

बुध पर्वत का जरूरत से ज्यादा उभार उचित नहीं कहा जा सकता। जिन हथेलियों में बुध पर्वत जरूरत से ज्यादा विकसित होता है वह चालाक और भूतें होता है, तथा ऐसे व्यक्ति लोगों को भोचा देने में पटु होते हैं। बदि बुध पर्वत सामान्य विकसित हो बौर उस पर वर्ग के साकार का चिन्ह दिखाई दे जाय तो वह व्यक्ति बहुत ऊंचे स्तर का अपराधी होगा, ऐसा समझना चाहिए। ये व्यक्ति कानून तोड़ने में विक्वास रखते हैं तथा अस्थिर मित वाले ऐसे व्यक्ति समाज-विरोधी कार्य करने में चतुर होते हैं।



इनके हाथों में बुध पर्वत सही रूप से विकसित होता है, वे मनोविज्ञान के क्षेत्र में माहिर होते हैं। तथा सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार प्रभावित करना चाहिए इस बात को ये भली प्रकार से जान लेते हैं। ऐसे व्यक्ति व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं।

जिनके हाथों में बुध पर्वत विकसित होता है वे व्यक्ति अवसरवादी होते हैं ठीक समय की तलाश में रहते हैं, और उस समय का पूरा-पूरा उपयोग करने में ये दक्त माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति सफल बक्ता होते हैं।

एक प्रकार से देखा जाय तो ऐसे व्यक्ति पूर्णतः मौतिकवादी कहे जाते हैं। धन-संघय करने में ये उचित-अनुचित आदि का कोई स्थाल नहीं रखते। दर्शन, विज्ञान, गणित जादि कार्यों में ये विशेष रुचि लेते हैं। तथा ऐसे व्यक्ति जीवन में श्रेष्ठ वक्तील, श्रेष्ठ कक्ता तथा श्रेष्ठ वक्तित होते हैं। सेक्षन के क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्ति

प्रसिद्धि भारते देखे गये हैं। यात्राओं के ये शौकीन होते हैं तथा चूमना इनकी प्रिय हाँबी होती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं।

यदि कुछ पर्वत जरूरत से ज्यादा उमरा हवा होता है तो ऐसे व्यक्ति घन के पीछे पागल रहते हैं। भीर 'येन केन प्रकारेण' धन-संचय करना ही ये भ्रपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। यदि बृष पर्वत सूर्य की ओर मुका हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन में जासानी से पूर्ण सफलता प्राप्त कर नेते है। साहित्यकार व वैज्ञानिक प्रादि के हाथों में ऐसा ही बुध पर्वत देखा जाता है। यदि व्यक्ति के हाम की हथेली लचीली हो तथा उस पर बुध पर्वत का पूरा उमार हो तो व्यक्ति अपने प्रयत्नों से लाखों रुपया इकट्ठा करता है। यदि हयेली पर बुध पर्वंत का सभाव हो तो उसका जीवन दरिद्रता में ही व्यतीत होता है। यदि सामान्य रूप से बुध पर्वत विकसित हो तो आविष्कार तथा वैज्ञानिक कार्यों में उसकी रुचि होती है, यदि कनिष्ठिका उंगली का सिरा नुकीला हा तया बुध पवंत विकसित हो तो वह व्यक्ति वाक्पद होता है। यदि सिरा वर्गाकार हों तो व्यक्ति में तकें-बृद्धि की बाहुल्यता रहती है। चपटा सिरा भाषण-कला में विशेष दक्षता प्रदान करता है, यदि कनिष्ठिका उंगली छोटी हो तो व्यक्ति सुक्ष्म बुद्धि रखने बाला होता है। लम्बी उंगलियों के साथ विकसित बुध पर्वत हो तो वह व्यक्ति स्त्रियों के प्रति विशेष भासिकत रखने वाला होता है। यदि यह उंगली गांठदार हो तो ऐसा व्यक्ति दृढ्संकल्प का धनी होता है। यदि हाथों की उंगलियां लम्बी और पीछे की ओर मूड़ी हुई हों तो ऐसा अयक्ति भोखा देने में विशेष माहिर होता है। यदि बुध पर्वत हयेली के बाहर की तरफ ऋका हुआ हो तो वह व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करता है। यदि बूध पर्वत अपने ग्राप में पूर्णतः श्रेष्ठ एवं विक-सित हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है।

४. शुक्क: - शंगूठे के दूसरे पौरुए के नीचे तथा श्रायु-रेखा से जो बिरा हुआ स्थान होता है उसे हस्तरेखा विशेषज्ञ शुक्र पर्वत के नाम से सम्बोधित करते हैं। यूनान में शुक्र को 'सुन्दरता की देवी' कहा गया है। जिसके हाथ में शुक्र पर्वत श्रेष्ठ स्तर का होता है वह व्यक्ति सुन्दर तथा पूर्ण सम्य होता है। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य करूरत से ज्यादा अच्छा होता है उसके व्यक्तित्व का प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर विशेष रूप से रहता है। ऐसे व्यक्ति में साहस और हिस्मत की कभी नहीं रहती। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में यह पर्वत कम विकसित हो तो वह व्यक्ति कावर तथा दब्बू स्वभाव का होता है।

जिन लोगों के हाथों में शुक्र पर्वत जरूरत से ज्यादा विकसित होता है, वे व्यक्ति मोगी तथा विपरीत सैक्स के प्रति लालायित रहते हैं। यदि किसी के हाथ में शुक्र पर्वत का अमाब होता है तो वह व्यक्ति बीतरागी, साधु तथा संन्यासी की तरह होता है। बुहस्य जीवन में उसकी रुचि नहीं के बराबर होती है। यदि शुक्र का विकास पूरी तरह से हुआ हो परन्तु उसकी मस्तिष्क रेखा सन्तुलित न हो तो वह व्यक्ति प्रेम तथा भीग के क्षेत्र में बदनामी प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्तियों का प्रेम वासना-प्रधान ही कहा जा सकता है।

शुक्र पर्वत का उमार व्यक्ति को तेजस्वी और सावण्यमान बना देता है। इसके चेहरे में कुछ ऐसा आकर्षण होता है, जिसकी वजह से लोग बरबस उसकी भोर आकृष्ट रहते हैं। मुसीबतों को भी ये व्यक्ति हंसते-हंसते सहन करते हैं तथा अपने कार्यों एवं कर्त्तव्यों के प्रति पूर्णतः जागरूक रहते हैं। सुन्दर एवं कसात्मक वस्तुभों के प्रति इनका रक्तान स्वाभाविक ही होता है।

यदि हथेली खुरदरी हो तथा उस पर शुक्र पर्वत बहुत ज्यादा विकसित हो तो बहु व्यक्ति भोगी तथा ऐयाशी किस्म का होता है। ऐसे व्यक्ति मौतिक सुलों के दास होते हैं परन्तु यदि हथेली चिकनी एवं मुलायम हो तथा उस पर शुक्र पर्वत पूर्णतः विकसित हो तो ऐसे व्यक्ति एक सफल प्रेमी तथा उत्कृष्ट कोटि के किव होते हैं।

शुक्र पर्वत की अनुपस्थिति व्यक्ति के जीवन में दुख तथा परेशानियां भर देती है। यदि शुक्र पर्वत सामान्य रूप से विकसित हो तो वह व्यक्ति सुन्दर, शुद्ध प्रेम माव रखने वाला तथा संवेदनशील होता है। यदि शुक्र पर्वत मंगल की ओर भुका हुआ हो तो वह प्रेम के क्षेत्र में कोमलता नहीं वरतता। उनके जीव में बलात्कार की घटनाएं जरूरत से ज्यादा होती हैं।

शुक प्रधान व्यक्तियों को गले का रोग विशेष रूप से रहता है। ऐसे व्यक्ति ईश्वर पर आस्था नहीं रखते। इनके जीवन में मित्रों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा ये अपने जीवन में प्रेम और सौन्दर्य को ही अपना सब-कुछ समभते हैं।

यदि अंगूठे का सिरा कोणदार हो तथा शुक्र पर्वत विकसित हो तो वह व्यक्ति कलात्मक रुवि वाला होता है। यदि अंगूठे का सिरा वर्गाकार हो तो ऐसा व्यक्ति समभ्रदार और तर्क से काम लेने वाला माना जाता है, फैला हुआ सिरा व्यक्ति में दयालुता की मावना भर देता है।

बस्तुतः शुक्त प्रधान व्यक्ति ही इस सुन्दर दुनिया को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं भीर उसका आनन्द उठा सकते हैं।

६. अंगल :—हथेली में दो मंगल होते हैं, जिन्हें उन्नत मंगल तथा अवनत मंगल कहा जाता है।

जीवन रेखा के प्रारम्भिक स्थान के नीचे भीर उससे विरा हुआ शुक्र पर्वत के उत्पर जो फैला हुआ भाग है वही मंगल पर्वत कहलाता है। मूल रूप से यह पर्वत युद्ध का प्रतीक माना जाता है। मंगल प्रधान व्यक्ति साहसी, निक्रर तथा शक्तिकाची, होते हैं। जिन हावों में मंगल पर्वत बसवान होता है, वे कायर या वन्तू नहीं होते । ऐसे व्यक्तियों के जीवन में दृढ़ता और सन्तुसन होता है। अगर हथेसी में मंगस पर्वत का अभाव होता है तो उस व्यक्ति को कायर समक्ष लेना चाहिये।

मंगस पर्वत प्रधान व्यक्ति हच्टपुष्ट तथा पूरी लम्बाई लिये हुये होते हैं। धीरजता तथा साहस इनका प्रधान गुण होता है। जीवन में ये ब्रन्थाय तो रत्ती-भर भी सहन नहीं करते। ऐसे व्यक्ति पुलिस विभाग में या मिलिट्री में अत्यन्त ऊंचे पद पर पहुंचते हैं। ज्ञासन करने का इनमें जन्मजात गुण होता है तथा ऐसे ही व्यक्ति समाज में नेतृत्व करने में सक्षम होते हैं।

यदि मंगल पर्वत बहुत ज्यादा विकसित हो तो वह व्यक्ति दुराचारी, अत्या-चारी तथा अपराधी होता है। समाज-विरोधी कार्यों में वह हमेशा आगे रहता है। उसका स्वमाव लड़ाकू होता है। अपने बात को जबरदस्ती से मनवाने का यह भादी होता है। ऐसे व्यक्ति बात-बात पर लड़ने वाले, अपने अधिकारों के लिए सब कुछ बलिदान करने वाले, लम्पट तथा घूर्त होते हैं।

यदि मंगल पर्वंत का भूकाव धुक क्षेत्र की बोर होता है तो यह बात निश्चित समझनी चाहिए कि उस व्यक्ति में सद्गुणों की झपेक्षा दुर्गुण विशेष होंगे। यही नहीं अपितु प्रत्येक झावेग की तीव्रता होगी। ऐसे व्यक्ति यदि शत्रुता रखेंगे तो मगंकर शत्रु होंगे और यदि मित्रता का व्यवहार करेंगे तो अपना सब कुछ विलदान करने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसे व्यक्ति भूठी शान-शौकत, व्यवं का आडंबर तथा प्रदर्शन-प्रिय होते हैं। यद्यपि ये स्वयं ढरपोक होते हैं परन्तु दूसरों को गीदड़ भमकी देकर काम निकालने में माहिर होते हैं।

सही रूप में देखा जाय तो ऐसे व्यक्ति रूखे 'कर्कश एवं कठोर' होते हैं। यदि मंगल पर्वत पर रेखाएं विशेष रूप से दिखाई दें तो यह समक्ष लेना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति युद्ध-प्रिय होता है। आगे चलकर इस प्रकार का व्यक्ति या तो सेनाध्यक्ष बनता है अथवा अयंकर डाकू बन जाता है। जोश दिलाने पर ये सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। मंगल पर्वत पर त्रिकोण, चतुर्भुज या किसी प्रकार के बिन्दु खुम नहीं कहे जाते। ऐसे चिह्न व्यक्ति के रोग को स्पष्ट करते हैं और रक्त से सम्बन्धित बीमारी उनके जीवन में बराबर बनी रहती है।

यदि मंगल पर्वत मली प्रकार से विकसित हो तथा साथ ही हथेली का रंग भी लालिमा लिये हुए हो तो वह व्यक्ति निश्चय ही ऊंचा पद प्राप्त करता है। अपने जीवन में वह संघयों एवं बाघाओं की परवाह न कर के अपने लक्ष्य तक पहुंच जाने में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। पीला रंग व्यक्ति को अपराध भावना की धोर प्रवृत्त करता है। यदि हथेली का रंग सामान्य नीलापन लिये हुए हो तो ऐसा व्यक्ति गठिया का रोगी होता है।

ऐसे व्यक्ति महत्त्वाकांकी होते हैं और अपना लक्ष्य इन्हें बराबर व्यान में रहता है। जीवन में ये अपने लक्ष्य की जोर बराबर बढ़ते रहते हैं। यदि ये व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश करें तो मेडिकल बादि में विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

यदि मंगल पर्वत उभरा हुआ हो और हाथ की उंगलियां कोणदार हों तो व्यक्ति आदर्श-प्रिय होता है। वर्गाकार उंगलियां इस बात की सूबक होती हैं कि वे व्यक्ति व्यावहारिक तथा जीवन में फूंक-फूंक कर कदम रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति चतुर और चालाक होते हैं तथा अपने हितों की ओर विशेष ध्यान रखते हैं। यदि उंगलियां गठीली हों तथा मंगल पर्वत उन्तत हो तो व्यक्ति तर्क करने वाला तथा अपने जीवन में सोच-समभ कर कार्य करने वाला होता है। यदि मंगल पर्वत पर काँस का चिह्न दिखाई दे तो उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चय ही युद्ध में या चाकू लगने से होती है। यदि मंगल पर्वत पर आड़ी-तिरछी रेखाएं हों और उससे जाल-सा बन गया हो तो निश्चय ही उसकी मृत्यु दुर्घटना के फलस्वरूप होती है।

वस्तुतः मंगल पर्वत से ही व्यक्ति साहसी, निर्मीक, और स्पष्ट वक्ता बनता है।

७. चन्द्र : चन्द्रमा मनुष्य का सबसे अधिक निकटतम ग्रह है। इसलिए इसका प्रभाव भी मनुष्य पर सबसे अधिक पड़ता है। सही रूप में यह ग्रह 'सुन्दरता और करुपना' का ग्रह कहा जाता है।

हुथेली में आयु रेखा से आयीं भ्रोर तथा मणिबन्ध से ऊपर एवं नेपच्युन क्षेत्र से नीचे भाग्य रेखा से मिला हुआ जो क्षेत्र है, वह चन्द्र क्षेत्र अथवा चन्द्र पर्वंत कहलाता है। जिन व्यक्तियों के हाथों में चन्द्र पर्वंत विकसित होता है, वे व्यक्ति कोमल, रिसक एवं भावुक होते हैं।

जिनके हाथों में चन्द्र-पर्वत पूर्णतः उमरा हुआ होता है वे प्रकृति-प्रिय एवं सौन्दर्यप्रिय होते हैं। ऐसे लोग वास्तविक जीवन से हट कर स्वप्नलोक में ही विचरण करते हैं। इनके जीवन में कल्पनाओं का कोई प्रमाव नहीं रहता। एक प्रकार से ये व्यक्ति अपने ग्राप में ही खोये हुए होते हैं। जीवन की कठोरताओं को तथा मुसीबतों को ये भेल नहीं पाते और योड़ी-सी भी परेशानी आने पर ये विचलित हो जाते हैं।

ऐसे व्यक्ति संसार के छल-कपट से दूर तथा एक शान्त और कल्पनामय जग में विचरण करने वाले कहे जाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति उत्तम कोटि के कलाकार, संगीतक्ष और साहित्यकार होते हैं। इनके विचारों में वार्मिकता विशेष रूप में होती है, किसी के दबाव में ये कार्य नहीं कर पाते। इनके विचार स्वतंत्र एवं स्पष्ट होते हैं।

जिनके हाथों में चन्द्र-पर्वत का अमाव होता है, वे व्यक्ति कठोर हृदय एवं पूर्ण मौतिक वादी होते हैं। जिनके जीवन में युद्ध ही प्रधान होता है उनके हाथों में चन्द्र पर्वत का अभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। जिनका चन्त्र-पर्वत मानी प्रकार से चिकसित होता है, वे भौतिकवादी न होकर करणनावादी होते हैं। प्रेम तथा सौन्दर्य उनके जीवन की कमजोरी होती है परन्दु सांसा-रिक छस-प्रपंचों को न समक्ष पाने के कारण उनका प्रेम जीवन दुक्शान्त ही होता है। यदि चन्द्र पर्वत जरूरत से ज्यादा विकसित हो तो यह व्यक्ति पागस होता है।

यदि चन्द्र-पर्वत मध्यमस्तर का विकसित हो तो ऐसा व्यक्ति कस्पनालोक में विचरण करने वाला तथा हवाई किले बनाने वाला होता है वे खाट पर पड़े-पड़े लाखों करोड़ों की योजनाएं बना लेते हैं पर उनमें एक भी पूरी नहीं हो पाती, या यों कहा जाय कि उनमें उस योजनाओं को पूरा करने की योग्यता मथवा साहस नहीं होता।

ऐसे व्यक्ति जरूरत से ज्यादा भावुक होते हैं। छोटी-सी भी बात इनको बहुत सिक चुमती है। छोटा-सा भी व्यंग इनके पूरे शरीर को ऋककोर देता है। ऐसे लोगों में संघर्ष की भावना नहीं के बराबर होती है। विपरीत परिस्थितियों में ये पलायन कर जाते हैं और घीरे-घीरे इनमें निराशा की भावना बढ़ जाती है।

यदि चन्द्र-पर्वत विकसित होकर हथेली के बाहर की झोर भुक जाता हैं तो ऐसे व्यक्ति में रशेगुण की प्रधानता बन जाती है। ऐसे व्यक्ति मोगी, विषयी तथा कामी हो जाते हैं एवं सुन्दर स्त्रियों के पीछे व्यर्थ के चक्कर लगाते रहते हैं। इनके जीवन का श्र्येय भोग विलास एवं ऐयाशी होता है परन्तु जीवन में ये सुख भी उनको नसीब नहीं होते।

यदि हवेली में यह पर्वत शुक्र की ओर भुकता हुआ अनुभव हो तो ऐसे व्यक्ति कामुक होने के साथ-साथ निर्लज्ज भी होते हैं। इनको ग्रपने-पराये का भी मेद नहीं रहुता, जिसके फलस्वरूप वे व्यक्ति समाज में बदनाम हो जाते हैं।

यदि चन्द्र-पर्वत पर आड़ी-टेढी रेखाएं फैली हुई दिखाई वें तो ऐसा व्यक्ति कई बार जसयात्राएं करता है। यदि चन्द्र-पर्वत पर गोल चेरा हो तो वह व्यक्ति राजनीतिक कार्य से विदेश की यात्रा करता है। यदि हाथ में चन्द्र पर्वत का अभाव हो तो वह व्यक्ति स्थान क्या होता है व यात्रा करता है। परन्तु जिनका चन्द्र-पर्वत सामान्य रूप से उभरा हुमा होता है वे मान्तरिक दृष्टि से अत्यिषक सुन्वर एवं समऋ-वार होते हैं। यदि यह पर्वत ऊपर की जोर से उभरा हुमा होता है तो उसे गठिया अथवा जुकाम जैसे रोग बने रहते हैं। यदि यह पर्वत जरूरत से ज्यादा विकसित हो तो बहु अस्थिर बुद्धि का, निराश, बहुमी तथा लगमग पागल-सा होता है। इसको सिर वर्ष की विकायत बराबर बनी रहती है। यदि यह पर्वत नीचे की तरफ खिसका हुआ हो तो बहु व्यक्ति शिनतहीन होता है। बिद चन्द्र-पर्वत पर शंख का चिह्न हो तो वे व्यक्ति अपने ही प्रयक्तों से सफल होते हैं परन्तु उनकी सफलता में बराबर बाधाएं और परेक्तानियों बनी रहती हैं। इतना होने पर भी वे जीवन को सही रूप से जीने में तथा दूसरों को सहयोष एवं सहायता देने में विश्वास रखते हैं।

क्तुतः हाय में चन्द्र-गर्वत से ही व्यक्ति कल्पवात्रिय, सौन्द्यंत्रिय तथा भाषुक हो सकता है।

द. हवंत : यदि नास्तव में देखा जाय तो यह यह दूसरे प्रहों की नपेका ज्यादा नलनान एवं समयें होता है। इवेली में इसका क्षेत्र हृदय तथा मस्तिष्क रेखा के बीच में होता है। सही रूप में इसका क्षेत्र मली प्रकार से यह कनिष्ठिका के नीचे, नुष पर्वत से बोड़ा-सा नीचे नतुभव किया जा सकता है।

इस ग्रह का प्रमाय हृदय तथा मस्तिष्क पर विशेष रूप से होता है। जिन व्यक्तियों की हमेली में यह पूर्वत बुध के नीचे तथा हृदय एवं मस्तिष्क रेखा के बीध में होता है, वह व्यक्ति विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक और गणितज्ञ बनता है। अणु, परमाणु टेलीबिजन झादि जटिल यन्त्रों के निर्माण तथा रचना में ऐसे व्यक्ति पूर्णतः सफल होते हैं।

बदि इस पर्वत का उभार कम होता है तो ऐसे व्यक्ति मशीनरी से सम्बन्धित कार्यों में क्षि लेते हैं तथा ऐसे ही स्थानों पर नौकरी करके संतुष्ट होते हैं।

यदि इस पर्वंत पर त्रिकोण या चतुर्मृज का चिह्न हो तो वह व्यक्ति आश्चर्यंजनक रूप से प्रगति करता है तथा अपने कार्यों से विश्वस्तरीय सम्मान प्राप्त करता है।
समाज में उसका सम्मान होता है और उसे अपने जीवन में आशा से अविक सफलता
मिलती है। यदि हर्षंल पर्वंत से कोई रेखा अनामिका उंगली की और जाती है तो वह
व्यक्ति जीवन में विश्व प्रसिद्ध होता है। यदि हर्षंल पर्वंत का अकाव बुष पर्वंत की
ओर विशेष रूप से होता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी प्रतिमा का दुश्पयोग करता है और
एक प्रकार से वह व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय ठग या लुटेरा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति हृत्य
रोग से भी बराबर पीड़ित रहते हैं। यदि हर्षंल पर्वंत नेपच्यून की ओर भुकता हुआ
दिसाई वे तो ऐसे व्यक्ति को पूर्णंतः भोगी समभना चाहिए। ऐसा व्यक्ति एक पत्नी से
सन्तुष्ट न होकर भटकता फिरता है। उसका ग्रहस्थ जीवन एक प्रकार से बरबाद
हो जाता है तथा उसे अपनी पत्नी तथा अपने पुत्रों से किसी प्रकार का कोई मोह नहीं
होता। जीवन में जकरत से ज्यादा व्यसनों में लिप्त होकर यह अपना स्वास्थ्य एवं
सीन्ध्यं को बैठता है।

६. नेपच्यून : यह ग्रह पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण इसका प्रभाव पृथ्वीवासियों पर बहुत कम पड़ता है परन्तु फिर भी इसका प्रभाव मानव जीवन पर को भी पड़ता है, वह स्थायी होता है और अपने आप में आद्दर्य जनक परिणाम दिकाता है।

हुयेली में इस यह का क्षेत्र मस्तक रेका से नीचे तथा चन्द्र क्षेत्र से ऊपर होता है। यदि यह क्षेत्र अथवा यह पर्वत विशेष रूप से उमरा हुआ हो तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ संगीतम, कवि अथवा केसक होता है। यदि इस पर्वत पर रेका दिसाई दे और विद यह रेखा ग्रागे चलकर भाग्य रेखा से मिल जाय तो वह व्यक्ति जीवन में अत्यिषक महत्त्वपूर्ण पद पर पहुंचता है।

यदि इस पर्वत का मुकाव चन्द्र क्षेत्र की तरफ विशेष हो तो उसका स्तर अपने आप में ग्रत्यन्त बटिया होता है ऐसा व्यक्ति संकीण मनोवृत्ति वाला तथा समाज विरोधी कार्य करने वाला होता है। यदि नेपच्यून पर्वत से उठकर कोई रेखा मस्तिष्क रेखा को काट लेती है तो वह व्यक्ति निश्चय ही पागल होता है तथा उसके जीवन का अधिकतर हिस्सा पागलकाने में ही व्यतीत होता है।

यदि यह पर्वंत जरूरत ने ज्यादा उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन दुखमय होता है तथा उसका गृहस्य जीवन बरबाद हो जाता है। ऐसे व्यक्ति सनकी, संशयालु तथा कूर प्रकृति के माने जाते हैं। यदि नेपच्यून पर्वंत विकसित होकर हुवँल से मिल जाता है तो वह व्यक्ति जीवन मे निश्चय ही घन के लालच में किसी की हत्या करेगा, ऐसा समक्ष लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति ग्रपने कार्यों के प्रति लापरवाह होते हैं, तथा कार्य हो जाने के बाद पछताते रहते हैं।

यदि इस पर्वत पर कॉस का चिह्न हो तो उसका पूरा जीवन गरीबी तथा निर्घनता में बीतता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन की मावश्यकताओं को मी मली प्रकार से पूरा नहीं कर पाते।

२०. प्लूटो : अंग्रेजी में इस ग्रह को प्लूटो तथा हिन्दी में इसे 'इन्द्र' के नाम से पुकारते हैं। हथेली में इसका क्षेत्र हृदय रेखा के नीचे तथा मस्तिष्क रेखा के ऊपर होता है, और यह हर्षल तथा गुरु क्षेत्र के बीच में अवस्थित होता है। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में इस पर्वत को स्पष्टता से देखा जा सकता है।

इसका प्रभाव व्यक्ति की वृद्धावस्था में ही देखने को मिलता है। यदि यह पर्वत मली प्रकार से विकसित होता है तो उस व्यक्ति का बुढ़ापा अपने ग्राप में भ्रत्यन्त सुखी एवं सफल रहता है। जीवन के ४२ वें वर्ष से आगे वह जीवन में सुख श्रनुमव करने लगता है और मृत्युपर्यन्त वह सभी दृष्टियों से सुखी ही रहता है। यदि प्लूटो पर्वत पर कॉस का चिह्न हो तो उसकी मृत्यु ४५ वर्ष से पहले-पहले दुर्घटना से हो जाती है।

यदि यह पर्वत जरूरत से ज्यादा विकसित हो तो वह व्यक्ति असम्य, मूर्ख, निरक्षर तथा भ्रपन्ययी होता है। इसको जीवन में पग-पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा जीवन में परिवार वालों का तथा मित्रों का किसी भी प्रकार से कोई सहयोग नहीं मिलता।

यदि यह पर्वत अविकसित हो तो वह व्यक्ति भाग्यहीन माना जाता है। उसका स्वभाव चिड्चिड़ा तथा दुखमय हो जाता है। ११. राहु: हवेशी में इस पर्वत की स्थिति मस्तिष्क रेखा से नीचे चन्द्र, मंगल, तथा शुक्र से थिरा हुआ जो भूभाग होता है वह राहु क्षेत्र कहलाता है। भाग्य रेखा इसी पर्वत पर से होकर शनि पर्वत की जोर जाती है।

राहु का क्षेत्र यदि हुयेली पर अत्यन्त पुष्ट एवं उन्नत हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चय ही भाग्यवान होता है और यदि पुष्ट पवंत पर से होकर भाग्य रेखा स्पष्ट तथा गहरी होकर भागे बढ़ती है तो वह व्यक्ति जीवन में परोपकारी प्रतिमावान वार्मिक तथा सभी प्रकार से सुख भोगने वाला होता है। यदि हवेली पर भाग्य रेखा टूटी हुई हो पर राहु पवंत विकसित हो तो ऐसा व्यक्ति एक बार आर्थिक बृष्टि से बहुत अधिक ऊंचा उठ जाता है भौर फिर उसका पतन हो जाता है।

यदि यह पर्वत अपने स्थान से हटकर हथेली के मध्य की ओर सरक जाता है तो उस व्यक्ति को यौवनकाल में बहुत अधिक बुरे दिन देखने को मिलते हैं। यदि हथेली के बीच का हिस्सा गहरा हो और उस पर से भाग्य रेखा टूटी हुई आगे बढ़ती हो तो वह व्यक्ति यौवनकाल में मिखारी के समान जीवन व्यतीत करता है।

यदि राहु पर्वत कम उभरा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति चंचल स्वभाव का तथा अपने ही हाथों अपनी सम्पत्ति का नाश करने वाला होता है।

१२. केतु: हथेली में इस पर्वंत का स्थान मणिवन्य के ऊपर शुक्र और चन्द्र क्षेत्रों को बांटता हुआ भाग्य रेखा के प्रारम्भिक स्थान के समीप होता है। इस ग्रह का फल राहु के समान ही देखा गया है।

इस ग्रह का प्रभाव जीवन के पांचवें वर्ष से वीसवें वर्ष तक होता है। यदि यह पर्वत स्वामाविक रूप से जन्नत एवं पुष्ट होता है तथा माग्य रेखा भी स्पष्ट तथा गहरी हो तो वह व्यक्ति माग्यकाली होता है तथा अपने जीवन में समस्त प्रकार के सुखों का भोग करता है। ऐसा बालक गरीब घर में जन्म लेकर भी अमीर होता देखा गया है। यदि यह पर्वत प्रस्वामाविक रूप से उठा हुआ हो और माग्य रेखा कमजोर हो तो जसे बचपन में बहुत अधिक बुरे दिन देखने पड़ते हैं। उसके घर की माथिक स्थिति धीरे-धीरे कमजोर होती जाती है तथा शिक्षा के लिए भी ऐसे बालक को बहुत अधिक परेक्षानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा बालक बचपन में रोगी भी होता है।

यदि यह पर्वत भविकसित हो और भाग्य रेखा प्रवल भी हो फिर भी उसके जीवन से दिदाता नहीं मिटती, बतः केतु पर्वत विकसित हो और साथ ही भाग्य रेखा भी स्पष्ट और विकसित हो तभी व्यक्ति जीवन में पूर्ण उन्नति कर सकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति की हवे लो में यदि पर्वत सही रूप से विक-सित एवं पुष्ट होते हैं तभी व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण उन्नति कर सकता है।

# पर्वत युग्म एवं हस्त चिह्न

हमेली पर पर्वतों का जम्मयन हमने पीछे के मध्याय में किया है परन्तु ऐसा देखा जाता है कि मिषकतर हाथों में एक से अधिक पर्वत विकसित होते हैं। ऐसी स्थिति में उन दोनों पर्वतों का मिश्रित फल उसके जीवन में प्राप्त होता है। पाठकों के लिए यह फल प्राप्त करना कुछ कठिन-सा होता है इसलिए में उनकी सुविधा के लिए नीचे पर्वत-सुभ्मों का फल स्पष्ट कर रहा हैं:

#### १. गुरु :

गुरु और शनि : उत्तम माग्यबर्दक। '

नुरु और सूर्य : श्रेष्ठ धन सम्मान, पद-प्राप्ति ।

गुरु भीर बुध ः ज्योतिष ज्ञान में रुचि तथा काव्य शास्त्र भादि में विशेष

सफलता ।

गुरु भीर मंगल : पराक्रम, साहस, नीति-निपुणता तथा रण-संचालन योग्यता ।

गुरु स्रोर नेपच्यून : श्रेष्ठ विचार, उत्तम धन-प्राप्ति ।

मुरु ग्रीर हर्षेत : विज्ञान में रुचि, परोपकार की मावना।

बुरु भीर प्लूटो ः श्रेष्ठ बक्ता, उर्वर मस्तिष्क, बिलक्षण प्रतिमा।

गुरु और राहू : दुष्टविचार तथा ग्रात्म-विश्वास में कमी।

गुरु और केतु : जीवन में बाघाएं, परेशानिया एवं ग्रसफनताएं।

गुरु और चन्द्र : गम्भीरता तथा प्रमावपूर्ण व्यक्तित्व।

गुरु और भुक्र : ग्राकर्षक व्यक्तित्व एवं सम्मोहन की विशेष योग्यता तथा

मानव को पूर्ण प्रभावित करने की क्षमता।

#### २. ज्ञानि :

शनि भौर सूर्य : तर्क-शिन्त, चिन्तन तथा वैज्ञानिक माबना का विकास ।

शनि और बुध ः निर्णय, लेने की क्षमता तथा परोपकार की साबना।

किन और शुक्र : स्वार्थी, रसिक तथा प्रेम में सब कुछ जुटाने वासा।

सनि और राहू : उत्तम गुणों से युक्त एवं जीवन में आकस्मिक वन काम

करने वासा ।

शनि और केतु : ग्राजीविका की चिन्ता एवं नानसिक परेशानियां।

शनि बौर नेपच्यून : जीवन में कई बार विदेख वात्राएं।

शनि और हर्वल : एकान्त-त्रिय तथा विविध कलाओं में मिपुणता ।

शनि और प्सूटो : श्रुदाई, श्रिकेकशीसता तथा तेजस्विता।

शनि और चन्द्र : रहस्यमय एवं गोपनीय व्यक्तित्व ।

शनि बौर बंबल : लड़ाकू प्रवृत्ति तथा कोषित होने पर सब कुछ विध्यंस

कर देने की प्रवृत्ति।

३. सूर्य :

सूर्य और बुध : विज्ञान में रुचि तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने

की क्षमता।

सूर्य भीर शुक्र : योजना बद्ध रूप से कार्य करने वाला ।

सूर्य भीर राहू : जीवन में बराबर दुख, चिन्ता एवं परेशानियां भीगने वाला।

सूर्यं और केतु : विदेश यात्राएं।

सूर्यं और हवंत : उज्बस्तरीय प्रसिद्धि एवं ज्ञान तथा विवेक का विकास ।

सूर्य भीर नेपच्यून : सोच सममकर योजना बनाने वाला।

सूर्यं और प्लुटो : भीर गम्भीर व्यक्तित्व ।

सूर्यं ग्रीर चन्द्र : आडम्बर तथा कृत्रिमता में विश्वास रखने वाला।

सूर्य भीर मंगल : भारमोत्सर्ग की प्रबल भावना !

४. बुध :

बुघ और कुक : विपरीत सैक्स के प्रति विशेष रुमान तथा संगीत के प्रति

विशेष श्री ।

बुध भीर राह् : गुस्सा तथा चिड्चिड़ा स्वनाव।

बुध और केतु : यात्रा प्रेमी तथा मानवीय दृष्टि से सफल ।

बुष भीर हर्वल : कल्पना प्रिय ।

बुध और नेपच्यून : परोपकारी तथा विश्व की कल्याण कामना करने वाला ।

बुष भीर प्लृटो : ग्रन्तर्राष्ट्रीय सफलता प्राप्त करने वाला व्यापारी।

बुष और चन्त्र : वैज्ञानिक प्रतिमा सम्पन्न दूरदर्शी व्यक्तित्व।

बुध ग्रीर मंगल : तुरन्त एवं सही निर्णय नेने वाला व्यक्ति ।

#### <sup>५</sup>. जुक :

शुक्र भीर चन्द्र : प्रेमभावना की तीव्रता तथा कला प्रेम !

शुक्र भीर राहू : निम्न स्तर की स्त्रियों से सम्बन्ध ।

शुक्र और केतु : सहृदयता एवं उच्च भावना का विकास।

शुक्र घौर हवंल : प्रेम में तीवता।

खुक भौर नेपच्यून: उच्च कोटि का कला प्रेम भौर मनुष्य मात्र के प्रति

स्नेह ।

शुक्र भीर प्लूटो : जीवन की बाधाओं को समक्ते बाला और उन बाधाओं को

परास्त करने वाला ।

शुक्र भौर मंगन : संगीत ज्ञान में पूर्णता।

#### ६. चन्द्र :

बन्द्र भौर मंगल : समुद्रपारीय यात्रा ।

चन्द्र और राहू : मित्रों द्वारा विश्वासवात।

चन्द्र और केतु : यौवनावस्था में प्रेम के द्वारा बदनामी।

चन्द्र और हर्षल : मानवीय भावनाओं का विकास।

चन्द्र भौर नेपच्यून : वैरागी भावना ।

चन्द्र और प्लूटो : प्रबल काम-शक्ति ।

### ७. राह :

राष्ट्र और केतु : भाजीविका के लिए कठोर प्रयत्न।

राहू और हर्षल : दुखमय जीवन ।

राहू भौर नेपच्यून : विदेश में रहने वाली स्त्री से विवाह ।

राहू भौर प्लूटो : अपराधवृत्ति का विकास ।

# ८ केतुः

केतु और हवंल: अत्याचार की भावना।

केतु भौर नेपच्यून : ज्ञान शून्यता ।

केतु भीर प्लूटां : सम्मान वृद्धि ।

# ६. हर्षल :

हवंस और प्लूटो : वैज्ञानिक प्रतिमा का विकास ।

हर्षल भौर नेपच्यून : बिदेश गमन, उच्च पद प्राप्ति ।

## १०. नेपच्यून :

नेपच्यून भौर प्लूटो : तीत्र कामांघता ।

### हथेली पर पाये जाने वाले चिह्न :

हथेली का अध्ययन करते समय उन पर अंकित चिह्नों का भी सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए क्योंकि मविष्यफल और फलादेश में ये चिह्न बहुत अधिक सहयोग देते हैं।

हथेली पर जो चिह्न पाये जाते हैं उनमें से मुख्य निम्न प्रकार से हैं:

१---रेखा

२ - अधिक रेखाएं

३--- प्रापस में कटती हुई रेखाएं

४---बिन्दु

५---कॉस

६---नक्षत्र

७---वर्ग

८—-वृत्त

६--- त्रिकोण

१०---जाली

न्नव मैं पर्वतों पर पाये जाने वाले इन चिह्नों का शुभाशुम फल स्पष्ट कर रहा हूं:

# १. गुरु पर्वतः

एक रेखा: कार्यों में सफलता।

एक से भ्रष्टिक रेलाएं : माम्योदय तथा नवीन कार्यों में रुचि ।

म्रापस में कटती हुई रेखाएं : निम्न कोटि के विचार तथा जीवन में परेशानियां।

बिन्दू: सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी।

कॉस: वैवाहिक जीवन में पूर्णता तथा घर में मांगलिक कार्य।

नक्षत्र : ऊंची इच्छाएं तथा उन इच्छाधों की पूर्ति । वर्ग : कल्पना और यथार्थता का सुसद समन्वय । त्रिकोण : राजनीतिक एवं वार्मिक कार्यों में सप्तनता । जाली : ग्रंमविद्वास, अधुन घटनाएं तवा हानि ।

वृत्त : प्रत्येक कार्य में सफलताएं।

गुरु का चिह्न : पर्वत में पाये जाने वासे गुणों का विकास ।

शनि का चिह्न : तंत्र विद्याओं में सफलता। सूर्य का चिह्न : लसित कलाग्रों में रुचि।

बुव का चिह्न : प्रशासन दक्षता।

घुक का चिह्न : उच्च वराने की महिलाओं से प्रेम ।

चन्द्रकाचिह्नः युद्धमें निपुणता।

## २. शनि पर्वतः

एक रेक्स : मान्योदय में वृद्धि ।

कई रेक्षाएं : जीवन में निरन्तर वाघाएं। आपस में कटती हुई रेक्षाएं : दुर्भाग्य तथा चिन्ताएं। बिन्दु : असम्मावित घटनाओं में वृद्धि।

क्रॉस : कमजोरी तथा नपुंसकता।

नक्षत्र : हत्या करने की मादना का विकास।

वर्ग : अनिष्टों से बचाव।

बृत्त : मांगलिक कारों में रुचि । त्रिकोण : रहस्यमय कार्यों में वृद्धि ।

जाली : भाग्यहीनता।

शनिका चिह्न : धर्मे, दर्शन, तथा तंत्र आदि विद्याओं में सींव ।

गुरु का चिह्न : दर्शन के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध सफसता।

सूर्यं का चिह्न : कलात्मक सौन्दर्यं का विकास ।

बुध का विह्य : ज्योःतिच शास्त्र में रुचि ।

शुक्र का चिह्न : विपरीत योनि के प्रति प्रेम का मावेग एवं वसफलता।

मंगल का चिह्न : न्यायाधीश एवं न्यायप्रियता।

# ३. सूर्यं पर्वतः

एक रेका : वन, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि ।

कई रेकाएं: कलात्मक वृष्टि तका उच्च पद श्राप्ति । बापस में कष्टती हुई रेकाएं: नोकरी में बाकाएं।

विन्दु: लपमान एवं परावयं। काँस: प्रसिद्धि में न्यूनता। नक्षत्र: वन, उच्च पद प्राप्ति। वर्ग: समाज में विशेष सम्मान।

वृत्त : जीवन में कई बार विवेश यात्रा । त्रिकोण : कला के क्षेत्र में उच्च सम्मान ।

जाली : मान हानि ।

सूर्य का चिह्न : कला के माध्यम से विषय प्रसिद्ध सम्मान तथा श्रेष्ठ

यन लाम।

शनिका चिह्नाः तंत्र विद्याओं में रुचि । गुरुका चिह्नाः सफल राजनीतिका।

बुध का चिह्न : वाक्पटु ।

भुक का चिह्न : कविता तथा कला के प्रति विशेष रुक्ताम ।

चन्द्र का चिह्न : साहिस्थिक कार्यों में सफलता। मंगल का चिह्न : प्रसिद्ध सैनिक अथवा सेनाध्यक।

# ४. बुच वर्षत :

एक रेका : धनवान तथा समृद्धि।

कई रेकाएं: भ्यापार में मसामारण योग्यता । भापस में कटती हुई रेकाएं: सफल चिकित्सक ।

बिन्दु : व्यापार में बसाबारण हानि।

काँस : दिवालिया ।

नक्षत्र : विदेशों में व्यापार्करने वाला । वर्ग : भविष्य को पहचानने वाला । वृत्त : एक्सीबेंट तथा भ्राकस्थिक मृत्यु ।

त्रिकोण : राजनीतिक सफलता।

जामी : मान हानि ।

यभ्या : व्यापार में अस्तरकाता। युष का विद्वाः सकल व्यापारी। गुड का जिल्ला: विज्ञान में बसाधारण योग्यता। शनि का जिल्हा: जीवन में हर क्षेत्र में निराक्षा।

सूर्य का चिन्ह : वार्मिक भावना का विकास एवं ज्योतिष शास्त्र में

निपुणता ।

शुक्र का चिन्ह : घन के लालच में निम्दनीय प्रेम । चन्द्र का चिन्ह : षडयन्त्र तथा घोखा देने की प्रवृत्ति ।

मंगल का चिन्ह : ठयविद्या में सफलता ।

# ४. शु<del>क पर्वत</del>ः

एक रेखा: तीव कामवासना।

कई रेखाएं : अत्यधिक मोगी।

कापस में कटती हुई रेकाएं : प्रेम में शसफलता तथा सम्मान हानि ।

बिन्दु: गुप्तांगों की बीमारी।

कॉस : असफल प्रेम तथा जीवन में निराशावादी भावना का विकास ।

नक्षत्र: प्रेमिका के कारण धन हानि ।

वर्गे: जेल यात्रा।

वृत्त : दुर्घटना में शारीरिक क्षति ।

त्रिकोण: जीवन में कई स्त्रियों से मोग करने वाला ।

जाली: वस्वस्य शरीर।

शुक्र का चिन्ह: विशेष मोगी।

गुरु का चिन्ह: चापलूसी करने बाला।

शनि का चिन्ह : ईर्ब्या एवं अन्याय पूर्ण प्रेम भावना ।

सूर्यं का जिल्ह : ग्रादर्शं प्रेम

बुष का चिन्हः घन के लिए प्रेम।

चन्द्र का चिन्ह: वासना पूर्ण विचार।

मंगल का चिन्ह : जीवन में कई बार कई स्त्रियों से बलास्कार।

#### ६. मगल पर्वतः

एक रेखा: साहस ।

कई रेखाएं : हिसात्मक प्रवृति ।

बापस में : बुद्ध भावना तथा हिंसापूर्ण विचार ।

कटती हुई

रेखाएं

बिन्दु : युद्ध में शारीरिक क्षति।

काँस : युद्ध में मृत्यु ।

नक्षत्र : मिलिट्री में विशेष उच्चं पदं प्राप्ति । वर्ग : जरूरत से ज्यादा कोध की भाषना ।

वृक्त : चतुर, नीति निपुण ।

त्रिकोण : योजनाबद्ध कार्य करने वाला।

जाली : भ्रात्म हत्या।

मंगल का चिन्ह: युद्ध मावना में विकास । गुरु का चिह्न: स्त्रियों को मोहित करने वाला।

शनिका चिह्नः कुटिल स्वमाव। सूर्यका चिह्नः प्रदर्शन प्रियता।

बुष का चिह्न: श्राकस्मिक घन प्राप्ति । शुक्रकाचिह्न: प्रेम के क्षेत्र में उग्रता।

चन्द्र का चिह्न: पागलपन।

### ७ . चन्त्र पर्वत :

एक रेखा : कल्पना की भावना का विकास।

कई रेखाएं : सौन्दर्य प्रियता ।

आपस में : चिन्ताएं।

कटती हुई

रेखाएं

बिन्दु : प्रेम में बार-बार मसफलताएं।

क्रॉस : सामाजिक सम्मान में न्यूनता ।

नक्षत्र : राजकीय सम्मान । वर्ग : विशेष धन प्राप्ति ।

वृत्तः : जल में डूबने से मृत्यु ।

. त्रिकीण : राष्ट्र व्यापी सम्मान प्राप्त करते,वाला कवि 🗓 🕌 17 B

जासी : निराशा ! चन्द्र का चिद्धा: मूर्जं।

गुरु का चिह्न : साहस के बस पर प्राणे बढ़ने वाला ।

शनि का चिह्नः बन्धविश्वासी तथा धर्द्धं परवस ।

सूर्यं का चिह्नाः जुए की प्रवृत्ति

शुक्र का चिह्न: नवीन विचारों की तरफ ब्रेरणा।

मंगल का चिह्न : पागलपन ।

# इ. राहु-केतु :

एक रेखा : सहस

कई रेकाएं : मत्यन्त कोषी

आपस में : उत्तरदावी जावना की कमी।

कटती हुई रेकाएं

बिन्दु : हर कार्य में सफलता।

काँस : मानहानि ।

मक्षत्र : युद्ध सम्बन्धी कार्यों में विशेष सफलता ।

वर्ग : राज्य सम्मान ।

वृत्तः : सेना में भ्रत्यन्त उच्च पद प्राप्ति ।

त्रिकोण : अतुलनीय धन प्राप्ति ।

जाली : दरिव्र जीवन ।

सूर्यं का चिह्न : कमजोरी चन्द्र का चिह्न : पायलपन मंगल का चिह्न : डाकू, हत्यारा

बुध का चिह्न : निम्नस्तरीय कार्यों से धन लाभ।

गुरुका चिह्नः प्रधानिक।

गुक का चिह्न : निम्नस्तरीय स्त्रियों से प्रेम संपर्क ।

शनि का चिह्न : प्रसिद्ध जास साज ।

# ६ हवंत :

एक रेका : विशेष संस्थान ।

कई रेकाएं : बार-बार विवेश वाचाएं। बापस में : बायुकान तुर्बटना में मृत्यु ।

कटती हुई

रेसाएं

बिन्दु : उध्वस्तरीय प्रसिद्धि ।

फॉस : विदेश में रहने को बाध्य होना।

नक्षत्र : विदेशों में स्थाति ।

वर्ग : वैज्ञानिक कार्यों में रुचि ।

वृत्त : विशेष वन प्राप्ति।

त्रिकोण : इंबीनियरिंग कार्यों में रुचि । जाली : झार्कस्मिक दुर्णटना से मृश्यु ।

सूर्यं का चिह्नः विश्व प्रसिद्ध सम्मान । चन्द्र का चिह्नः जीवन में विशेष सफलता । संगल का चिह्नः सेना में उच्च पद प्राप्ति ।

बुक्त का चिह्न : झायात-निर्यात का व्यापार करने वाला । गुरु का चिन्ह : धार्मिक काव्य की रचना करने वाला ।

सुक का चिन्ह: उज्च कोटि का प्रेम। सनि का चिन्ह: सफल राजनीतिका।

### १०. नेपच्यून :

एक रेका : समाज में सफलता !

कई रेक्काएं : सामाजिक कार्यों के करने से सम्मान प्राप्ति ।

आपस में कटती हुई रेखाएं : हर कार्य में निराशा ।

बिन्दु : न्यायप्रियता ।

काँस : हत्या करने की भावना का विकास।

नक्षत्र : बल यात्रा ।

वर्ग : राष्ट्रस्तरीय सम्मान । वृत्त : मानसिक कमजोरी । त्रिकोच : विवेश में विवाह । जामी : जस से मृत्यू । सूर्य का चिन्ह: विशेष सफलता।

चन्द्र का चिन्ह ः तटवर्ती स्थानों पर व्यापार से लाम ।

मंगल का चिन्ह: युद्ध शस्त्र, के व्यापार से सफलता।

बुष का चिन्ह : अन्तर्राब्ट्रीय व्यापारी ।

गुरु का जिन्ह: सफल सामाजिक भावना का विकास।

शुक का चिन्ह: सौ से अधिक स्त्रियों से रमण।

शनि का चिन्ह: नपुंसकता।

### ११. प्लूटो :

एक रेखा: जीवन में पूर्ण उन्नति।

कई रेखाएं: समाज में विशेष सम्मान।

आपस में कटती हुई रेखाएं : सन्यास भावना का विकास ।

बिन्दु: हर कार्य में असफलता।

कॉस: आत्महत्या

नक्षत्र: धार्मिक कार्यों में रुचि ।

वर्गः मूखंता।

वृत्त: शुभ कार्यों में रुचि।

त्रिकोण: कई कलाओं में सफलता।

जाली: ग्रसफल जीवन।

सूर्यं का चिन्ह: विशेष सम्मान।

चन्द्र का चिन्ह: जल में डूबने से मृत्यु।

मंगल का चिन्ह: धर्मान्धता।

बुध का चिन्ह: व्यापारिक कार्यों में विशेष सफसता।

गुरु का चिन्ह: समाज में सम्मानीय स्थान प्राप्त होना।

शुक्र का चिन्ह: सारिवक प्रेम।

शनि का चिन्ह: तंत्र विद्याओं में रुचि।

संक्षेप में भागे की पंक्तियों में ऋणात्मक और धनात्मक पर्वत का विवेचन कर रहा हूं। जिन तारीकों में जन्म होता है उन तारीकों के अनुसार उसके पर्वत का फल उसके जीवन में रहता है। घनात्मक पर्वत होने पर उस पर्वत की विशेषताएं तथा ऋणात्मक पर्वत होने पर उस पर्वत से सम्बन्धित ग्रह की न्यूनताएं मिलती हैं।

| जन्म तारीस                                    | ग्रह (घनात्मक)                                                                                            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २० झप्रैल से २० मई                            | <b>নুক</b>                                                                                                |
| २१ मार्च से २१ बर्जन                          | मंगल<br>मंगल                                                                                              |
| २१ नवम्बर से ३० दिसम्बर                       | गुरु                                                                                                      |
| २१ दिसम्बर से २० जनवरी                        | शनि                                                                                                       |
| २१ जुलाई से २० अगस्त                          | सूर्य                                                                                                     |
| २१ मई ंसे २० जून                              | बुँष                                                                                                      |
| २१ जुलाई से २० अगस्त                          | चन्द्र                                                                                                    |
| समय में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को सम्बन्धि | का भी स्पष्ट कर रहा हूं। इस<br>तग्रह पर्वत फल न्यूनसम मिस्नता है।<br>न्म लेने वाले सम्बन्धित ग्रह का ऋणा- |
| रमक विकास रखते हैं।                           | ग्म लग जाल सम्बाज्या अठ्ना च्ह्या-                                                                        |
| जन्म तारीख                                    | ग्रह (ऋणात्मक)                                                                                            |

| जन्म तारीख                | ग्रह (ऋणात्मक) |
|---------------------------|----------------|
| २१ सितम्बर से २० अक्टूबर  | খুক            |
| २१ प्रक्टूबर से २० नवम्बर | मंगल           |
| १६ फरवरी से २० मार्च      | गुरु           |
| २१ जनवरी से १८ फरवरी      | <b>য</b> িন    |
| २१ मार्च से २० अप्रैल     | सूर्य          |
| २१ भगस्त से २० सितम्बर    | बुध            |
| २१ जुलाई से २० अगस्त      | चन्द्र         |

बस्तुतः हथेली का अध्ययन करना अपने आप में ग्रत्यन्त कठिन है परन्तु यदि वैयं परिश्रम तथा लगन से हस्तरेखा ज्ञान का अध्ययन करे तो वह निश्चय ही अपने जीवन में पूर्ण एवं श्रेष्ठ सफलता प्राप्त कर सकता है।

# रेखाएं

जीवन शक्ति का स्कूर्तमय वेग हवेली के माध्यम से ही सम्पन्न होता है। भौर यह वेग हवेली के माध्यम से रेखाओं और पर्वतों को एक ही सूत्र में प्रंथित करता है। जैसा कि मैं पीछे कह खुका हूं कि हवेली पर अंकित कोई भी रेखा व्यर्थ नहीं होती क्योंकि हवेली पर छोटी या बड़ी, स्पूल या सूक्ष्म जो भी रेखा होती है वह इस जीवन शक्ति के वेग को प्रवाहित करने में सहायक होती है इसलिये हस्तरेखा विशेषझ को चाहिए कि वह हवेली पर पाई जाने वाली प्रत्येक रेखा का सूक्ष्म बध्ययन करे।

हथेली पर जो रेक्काएं स्पष्ट गहरी एवं लंबी होती हैं वे सफलता की सूबक होती हैं इसके विपरीत दूटी हुई विरल और अस्पष्ट रेक्काएं जीवनशक्ति में वाधक समक्षनी चाहिए। अतः स्पष्ट रेक्काओं का प्रभाव ही मानव जीवन पर सही रूप में अंकित होता है।

हस्तरेका विशेषक को चाहिए कि वह सामने वाले व्यक्ति के दोनों हाथों का सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन करे। साथ ही वह छोटी से छोटी रेक्सा का भी धवलोकन करे, क्योंकि हाथ में पाई जाने वाली प्रत्येक रेक्सा का धपना महस्य होता है धौर वह रेक्सा किसी न किसी घटना को स्पष्ट करती ही है।

रेकाओं द्वारा घटनाओं का समय भी ज्ञात किया जा सकता है। जितना ही ज्यादा व्यक्ति का अन्यास होगा उतना ही ज्यादा वह उस समय को सही रूप में अंकित कर सकता है।

हाथ का अध्ययन करने से पूर्व रेखाओं का सही सही परिचय ज्ञात कर लेना जावश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में सात मुख्य रेखाएं होती हैं तथा बारह गौण रेखाएं या सहायक रेखाएं जयना प्रवहित रेखाएं होती हैं। सात मुख्य रेखाएं निम्न-जिखित हैं —

## मुख्य रेकाएं :

- १. जीवन रेखा ।
- २. मस्तिष्क रेसा ।
- ३. हृदय रेखा।
- ४. सूर्य रेका ।
- ५. भाग्य रेसा।

- ६. स्वास्थ्य रेखा।
- ७. विवाह रेसा ।

इनके अतिरिक्त बारह नीज रेखाएं होती है। यद्यपि ये भौज रेखाएं कहलाती हैं परन्तु ह्येली में इनका महस्य स्वतंत्र होता है और वह जीवन में बहुत अधिक महस्य रखने वाली होती हैं।

#### गौज रेकार्थः

- १. गुरु बलय
- २. मंगल रेखा
- ३. शनि बलय
- ४. रवि क्सव
- ५. जुऋ बसय
- ६. चन्द्र रेसा
- ७. प्रतिमा प्रमावक रेका
- ८. यात्रा रेखा
- **१. सन्तति रेखा**
- १०. मणिबन्ध रेखाएं
- ११. ब्राकस्मिक रेकाएं
- १२. उच्च पद रेकाएं

इन रेकाओं का बच्ययन सावधानी के साथ करना चाहिए। परन्तु रेकाकों का अध्ययन करने से पूर्व रेका के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर नेनी उचित्र छेनी। मुक्यतः चार प्रकार की रेकाएं होती हैं:

- १. भोडी रेका: ये वे रेकाएं होती हैं जो अपने आप में बहरी, स्पष्ट और सामान्यतः चौड़ाई लिये हुए होती हैं। ऐसी रेकाएं धुंधल में भी स्पष्ट देखी जा सकती हैं।
- पतली रेकाएं: ये रेकाएं प्रारम्भ से लेकर अन्त तक पतली परन्तु स्पष्ट होती हैं। ऐसी रेकाएं ज्यादा प्रभावपूर्ण कही जाती हैं।
- ३. गहरी रेका: ये रेक्साएं सामान्यतः पतलीं तो होती हैं परन्तु साथ ही साथ गहरी भी होती हैं, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे ह्येकी के मांस में बंसी हुई सी हों।
- ४. डलवा रेका: —ये रेकाएं प्रारम्भ में तो मोटी होती हैं परन्तु ज्यों-ज्यों बागे बढ़ती है त्यों-त्यों अपेकाकृत पतनी होती जाती हैं।

इन रेसाओं की जानकारी के साथ-ही-साथ निम्न प्रकार की जानकारी भी पाठकों के लिए बावस्थक कही जाती है।

- १. रेखाएं स्पष्ट सुन्दर सालिमा लिये हुए तथा साफ-सुथरी होनी चाहिए। इनके मार्ग में न तो किसी प्रकार का चिद्ध होना चाहिए, और न किसी प्रकार का द्वीप होना चाहिए। साथ ही ये रेखाएं ट्टी हुई भी नहीं होनी चाहिए।
- २. यदि हवेली में रेखाएं किंचित् पीलापन लिये हुए हों तो ऐसी रेखाएं स्वास्थ्य में कभी और रक्त दूषितता को स्पष्ट करती है। ऐसी रेखाएं निराशाबादी मावना को भी बताती हैं।
- रिक्तम रेखाएं व्यक्ति की प्रसन्तता और स्वस्थ मनोवृत्ति को स्पष्ट करती
   इससे ऐसा जात होता है कि व्यक्ति प्रसन्तित्त स्वस्थ और स्पष्ट वक्ता है।
- ४. हथेली पर काली रेखाएं पाया जाना निराशा तथा कमजोरी को सूचित करती हैं।
- प्र. मुर्काई हुई या कमजोर रेखाएं : भविष्य में आने वाली बाघामी की सूचक कही जाती हैं।
- ६. बिंद किसी रेखा के साथ-साथ कोई और रेखा आगे बढ़ती हो तो उस रेखा को विशेष बल मिलता है और उस रेखा का प्रभाव विशेष समक्षना चाहिए।
- ७. यदि किसी टूटी हुई रेखा के साथ साथ सहायक रेखा चलती हुई दिखाई दे तो उस भग्न रेखा का विपरीत फल न्यूनतम होता है।
- इ. जीवन रेसा के अलावा यदि कोई रेसा अपने अन्तिम सिरे पर जाकर दो मागों में विभवत हो जाती है तो ऐसी रेसा अत्यन्त श्रेष्ठ एवं प्रभावपूर्ण मानी जाती है परन्तु यदि हृदय रेसा अन्त में जाकर दो भागों में विभक्त होती है तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कम आयु में ही हार्ट एटेंक से हो जाती है।
- ह. यदि कोई रेसा अपने प्रन्तिम सिरे पर जाकर कई मागों में बंट जाय तो उस रेसा का फल विपरीत समभाना चाहिए।
- १०. यदि किसी रेखा में से कोई नई रेखा निकल कर ऊपर की धोर बढ़ती हो तो उस रेखा के फल में बद्धि होती है।
- ११. यदि किसी रेखा में से कोई रेखा निकल कर नीचे की धोर मुक रही हो या नीचे के माग की बोर गतिशील हो तो उसका विपरीत फल मिलता है।
- १२. भोग रेला या प्रणय रेला में से कोई रेला निकल कर उपर की ओर बढ़ रही हो तो सुन्दर पित मिलने का योग बनता है इसके विपरीत यदि उसमें से कोई रेला निकलकर नीचे की बोर बढ़ रही हो तो उस ब्यक्ति की पत्नी की मृत्यु शोध्र ही हो जाती है।

. . . .

- १३. यदि मस्तिष्क रेक्सा में से कोई रेक्सा कपर की बोर बढ़ रही हो हो हो वह व्यक्ति विशेष यश प्राप्त करता है।
  - १४. जंजीरदार रेखा अधुभ मानी गई है।
  - १५. यदि विवाह रेका जंजीरदार हो तो उसको प्रेम में असफलता मिलती है।
- १६. यदि मस्तिष्क रेखा जंजीरदार विकाई दे तो वह अ्यक्ति पामल बन जाता है।
  - १७. हथेली में लहरियादार रेका शुभ फल देने वाली नहीं होती ।
  - १८. टूटी हुई रेलाएं अधुम फल ही देती है।
- १६. यदि कोई रेखा बहुत अधिक सूक्ष्म और कमजोर हो तो उसका प्रशास नहीं के बराबर होता है।
- २०. यदि किसी रेखा के मार्ग में वह द्वीप या कोई चिन्ह हो तो उसे शुभ वहीं समभना चाहिए।
- २१. यदि रेखा के मार्ग में वर्ग हो तो इससे उस रेखा को बल मिलता है तथा उस रेखा का शुभ फल प्राप्त होता है।
- २२. यदि रेला पर कोई बिन्दु हो तो इससे उस रेला से संबंधित कार्य की हानी होती है।
- २३. यदि किसी रेखा पर त्रिकोण का चिह्न दिखाई दे तो उस रेखा से संबंधित कार्य शीघ्र ही होना समभना चाहिए।
  - २४. रेखाओं पर तिरछी रेखाएं हानिकारक मानी गई हैं।
- २५. यदि रेसाओं पर नक्षत्र दिसाई दे तो इससे कार्य सफसता शीझ प्राप्त होती है।
  - -२६. मोटी रेसाएं व्यक्ति की दुर्बसता को स्पष्ठ करती है।
  - २७. पतली रेखाएं व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठ फल देने में समर्थ मानी गई हैं।
- २८. इलवा रेखाएं व्यक्ति के परिश्रम को तो स्पष्ट करती हैं परन्तु उससे झेष्ठ फल मिलने का योग नहीं बनता।
- २१. यदि कोई गहरी रेखा चलते-चलते बीच में ही रुक जाय या कमजोर पड़ जान तो ऐसी रेखा दुर्घटना की परिचायक होती है।
- ३०. रेखा यदि कहीं पर पतली भौर कहीं पर मोटी हो तो वह श्रुभ नहीं है भौर ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार घोखा साथेगा ऐसा समस्ता चाहिए।
- ३१. रेक्षाओं के बारे में सावधानी के साथ विचार करना चाहिए और यदि कोई चिह्न दोनों ही हाथों में दिकाई दे तजी उससे संबंधित मविध्य कथन करना चाहिए।

#### रेलाओं के उद्गम स्थान:

पीछे की पंक्तियों में मैंने रेखाओं के बारे में साधारण जानकारी दी है परन्तु हमें यह मी ज्ञात करना चाहिए कि इन रेखाओं का वास्तविक उद्गम स्थान कौन-सा होता है।

१. जीवन रेजा:—इसे अग्रेंजी में 'लाइफ लाइन' कहते हैं हिन्दी में कुछ विद्वान इसे पितृ रेका या आयु रेका के नाम से भी सम्बोधित करते हैं पूरी हथेली में इस रेका का महत्त्व सबसे अधिक है, क्योंकि यदि जीवन है तो सब कुछ है जिस दिन जीवन ही समाप्त हो जायगा उस दिन बाकी रेक्काओं का प्रभाव भी व्ययं हो जायगा।

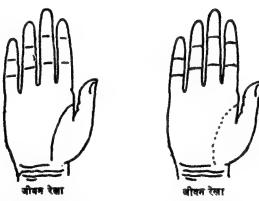

जीवन रेला बृहस्पति पबंत के नीचे हजेली की बगल से उठ कर तर्जनी और अंगूठे के बीच में से प्रारंभ होकर शुक्र पबंत को घेरती हुई मिणबन्ध पर जाकर विश्राम करती है संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब के हाथों में यह रेला यहीं पर दिलाई देती हैं इसी रेला से व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य, बीमारी, स्वस्थता आदि की जानकारी अयका ज्ञान प्राप्त होता है।

सभी व्यक्तियों के हायों में यह रेखा एक-सी दिलाई नहीं देती कुछ लोगों के हायों में यह रेखा नहीं भीर लम्बी होती है तो कुछ रेखाएं व्यक्ति के घुक पर्वत को बहुत संकीण बना लेती है किसी-किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा चुक पर्वत के पास में आकर टूट-सी जाती है हेसे व्यक्ति निष्वय ही कम आयु के होते हैं तथा उनकी मृत्यु दुर्वटना से होती है।

इस रेखा से व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन के बारे में साधारणतः जाना का सकता है।

e interestant in a night of

्, बरिसक रेवा :--वंडेवी में इस रेवा को हैंड-नाइन किया है। में इसको दुवि रेवा कीम रेवा, प्रशा रेवा भववा मातृ रेवा, के नाम से पुनिस्त है।

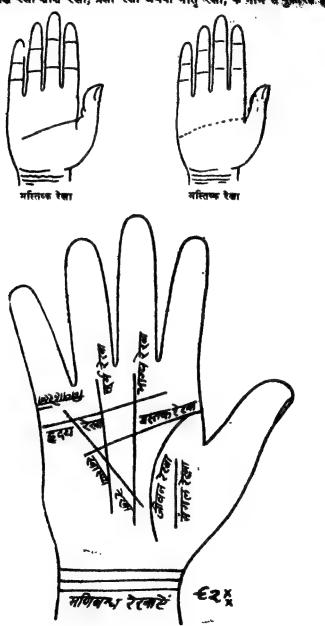

का प्रारंभ कृहस्पति पर्वत के पास से या कृहस्पति पर्वत के उत्पर से होता है । प्रस्काश हाथों में मैंने जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का उद्गम एक ही स्थान पर देखा है। परन्तु कई हाथों में यह उद्गम एक ही न होकर पास-पास होता देखा गया है। यह रेखा हथेली को दो मागों में बांटती हुई राहू और हवंल क्षेत्रों को धासग-अलग करती हुई कुध क्षेत्र के नीचे तक चली जाती है, इस पूरी रेखा को मस्तिष्क रेखा कहते हैं।

इस रेका की स्थिति जलग-झलग हावों में झलग-झलग प्रकार से देखी जाती है। जिन व्यक्तियों का मस्तिष्क पैना, उर्वर, तथा क्रियाणील होता है या जो व्यक्ति मुख्यत: बुद्धिजीबी होते हैं उन व्यक्तियों के हाथों में यह रेक्षा लम्बी गहरी और स्पष्ट होती है। इसके विपरीत जो शारीरिक श्रम करने वाले होते हैं या जिनका मस्तिष्क कमजोर होता है अथवा जो श्रमजीबी होते हैं उनके हाथों में या तो यह रेक्षा धूमिल और झस्पष्ट-सी होती है अथवा यह रेक्षा बीच-बीच में कई स्थान पर टूटी हुई-सी दिखाई देती है। इस रेक्षा से मानव के मित्रिष्क का मसीमांति अध्ययन किया जा सकता है।

३. ह्वय रेका: — इस रेला को अंग्रेजी में 'हार्ट साइन' और मारत में इस रेला को विचार रेला कहते हैं। यह रेला युव पर्वत के नीचे से प्रारम होकर बुध तथा प्रजापित के क्षेत्रों को धलग-अलग करती हुई तर्जनी के नीचे या गुरु पर्वत के नीचे तक पहुंच जाती है। सामान्यतः यह रेला सभी व्यक्तियों के हाथों में दिलाई देती है क्योंकि इस रेला का सीधा सम्बन्ध हृदय से होता है, परन्तु मैंने कुछ डाकुओं एव हृदयहीन व्यक्तियों के हाथों में इस रेला का सर्ववा अभाव ही देला है। जिन व्यक्तियों के हाथों में यह रेला कमजोर होती है बस्तुतः वे व्यक्ति अमानवीय एवं कृद होते हैं।





अलय-अलम हायों में यह रेला जलग-बंकिय किया है कियी है। किसी हाय में यह रेला तर्जेनी तक किसी हाय में मध्यमा तक तो किसी हाय में अनामिका तक ही जाकर समाप्त हो जाती है परन्तु मैंने कुछ हायों में यह रेला गुरु क्षेत्र को पार कर हयेली के दूसरे छोर तक पहुंचती हुई भी देली है, परन्तु ऐसी लम्बी रेला बहुत कम लोगों के हाथों में ही होती है।

४. सूर्य रेसा:---पंग्रेजी में इसे 'ग्रपोलो लाइन' या 'सन लाइन' अयवा

'लाइन आफ सक्सेस' भी कहते हैं। हिन्दी में इस रेखा को सूर्य रेखा, रिव रेखा अथवा प्रतिमा रेखा कहते हैं। इस रेखा का उद्गम विभिन्न व्यक्तियों के हाथों में विभिन्न स्थानों से देखा गया है, परन्तु एक बात सभी व्यक्तियों के हाथों में समान होती है वह यह कि इस रेखा की समाप्ति सूर्य पर्वत पर जाकर होती है। मैंने लगभग इस रेखा का प्रारम्भ तीस स्थानों से देखा है। अतः रिव रेखा या सूर्य रेखा उसी रेखा को माननी चाहिए जिसकी समाप्ति सूर्य पर्वत पर होती हो।



५. भाग्य रेला:—इसे अंग्रेजी में 'फेट लाइन' कहते हैं। हिन्दी में इसे भाग्य रेला ऊर्घ्व रेला अथवा प्रारब्ध रेला भी कहते हैं।





यह रेला सभी व्यक्तियों के हाथों में दिलाई नहीं देती। साथ ही इस रेला के उद्गम भी कई होते हैं परन्तु एक बात अली प्रकार से समक्ष लेनी चाहिए कि जिस रेला की संगाप्ति वानि पर्वत पर होती है वही रेला जाम्ब रेला कहना सकती है। बत तक अह सबि पर्वत पर सही बहुत वाती तब तक इस रेका को भाग्य रेला कहना उचित नहीं।

कई हावों में वह रेंका बुध पर्नत पर भी पहुंच जाती है परन्तु वास्तव में यह रेका आग्य रेका न होकर कोई जन्य रेका ही होती है। इस रेका का विकास हमेली में तीचे से उपर की और होता है। कुछ हावों में वह रेका खुक पर्नत से प्रारंग होती है तो कुछ हावों में यह रेका गणिवन्य से प्रारंग होकर उपर की और उठती हुई विकाई देती है। कुछ हावों में यह रेका सूर्य पर्नत के पास से भी निकल कर शनि पर्नत पर पहुंच जाती है। अतः जैसा कि मैंने उपर कहा कि इस रेका का उद्यम वलव-जलन होता है अतः इसकी समाप्ति के स्थान से इसके उद्यम का पता लगाना चाहिए।

संसार में ग्रामे से अधिक लोगों के हायों में यह रेखा नहीं पाई जाती।

६. स्वास्थ्य रेखा: — बंग्नेजी में इस रेखा को 'हेल्य लाइन' कहते हैं। इस रेखा का सम्बन्ध स्वास्थ्य से होता है परन्तु इस रेखा के उद्गम का कोई निश्चित स्थान नहीं है। यह हथेली में मंगल पर्वत से, जीवन रेखा से, हथेली के बीच में से, या कहीं से भी प्रारम्म हो सकती है, परन्तु यहां यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि इस रेखा की समाप्ति बुध पर्वत पर ही होती है, भीर जो रेखा बुध पर्वत तक पहुंचती है वास्तव में वही रेखा स्वास्थ्य रेखा कहला सकती है। कुछ हाथों में यह रेखा बहुत



मोटी होती है, तो कुछ हाथों में यह रेखा बाल से भी पतली देखी जा सकती है। इस रेखा का अध्ययन अत्यन्त सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। इसके माध्यम से स्वास्थ्य, तन्दुरुस्ती, बीमारी बादि का अध्ययन होता है।

७. जियाह रेका: — इसे जंबेजी में 'लव लाइन' मा 'मैरिज लाइन' कहते हैं। यह हुए प्रदेत पर होती है। हवेली के बाहरी साग से कुछ प्रदेत की सोर अन्दर की

करक बाती हुई को रेका होती है वही विवाह रेका कहमाती है। कुछ लेका के हावों में ऐसी तीन चार रेकाएं होती हैं, परन्तु इससे यह नहीं समक्त सेना चाहिए कि सस



व्यक्ति का विवाह तीन चार स्त्रियों से होगा, परन्तु इसका अर्थ यह होता है कि उसका सम्बन्ध तीन चार प्राणियों से अवश्य ही रहेगा। इन तीन चार रेकाओं में से जो रेका गहरी धौर स्पष्ट होती है बास्तव में वही रेका विवाह रेका कहलाती है।

कई बार यह भी देखने में आया है कि व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा होते हुए भी वह आजीवन कुंबारा रहता है। इसका कारण यह है कि जब विवाह रेखा पर किसी प्रकार का कोई कॉस बना हुआ हो तो यह समभ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति के सम्बन्ध बन कर समाप्त हो जायेंगे। जीवन में विवाह नहीं हो सकेगा। यदि विवाह रेखा के साथ में चलने वाली किसी रेखा पर छोटे-छोटे चिह्न हों तो उस व्यक्ति के जीवन में अनैतिक सम्बन्ध बने रहते हैं।

अपर मैंने सात प्रमुख रक्षाओं की विवेचना की है अब आगे मैं गौण रेखाओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं।

१. बृहस्पति चलव :— इसे अंग्रेजी में 'रिंग आफ जुपिटर' कहते हैं । हिन्दी में इसको गुरुपुता या गुरु रेखा मी कहते हैं । यह तर्जनी उंगली से नीचे बृहस्पति पर्वत पर तर्जनी उंगली के नीचे अर्बु चन्द्राकार बनाती हुई उसके पूरे क्षेत्र को चेर नेती है जो कि अंग्रुटी के समान दिखाई देती है इसी को गुरुवलय या बृहस्पति मुद्रा कहते हैं ।



रें. मंगल रेका:—इसे अंग्रेजी में 'लाइन बाफ मार्स' कहते हैं। वह रेका अंग्रेठ के पास जीवन रेका के मूल उद्गम से निकल कर मंगल क्षेत्र पर होती हुई चुक पवंत की घोर जाती है इसे मंगल रेका कहते हैं परन्तु इसका उद्गम स्थान निश्चित नहीं होता। कुछ लोगों के हाथों में यह जीवन रेका के बीच में से, तो कुछ हाथों में

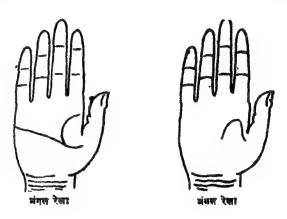

यह रेखा जीवन रेखा के बराबर चलती हुई भी दिखाई देती है। शुक्र क्षेत्र की ओर जब यह रेखा बढ़ती है तो वह जीवन रेखा से दूर हटती जाती है।

हयेली में इस रेखा का महत्त्व बहुत अधिक माना नवा है।

३. ज्ञानिबलय: इसे 'रिंग आफ सेटनं' कहते हैं तथा हिन्दी में ज्ञान मुद्रा या ज्ञान रेखा या ज्ञानि बलय कहते हैं। यह रेखा मध्यमा उंगली के मूल में ज्ञानि पर्वंत को बेरती हुई अपना एक छोर तर्जनी और मध्यमा के बीच में तो दूसरा छोर मध्यमा और जनायिका के बीच में रख देती है। इस प्रकार से यह ज्ञानि पर्वंत को अंगूठी की तरह चेर लेती है। यह वलय हाथ में बहुत महत्त्व रखता है।





४. रिविचलय: इसे "रिंग आफ सन" कहते हैं तथा हिन्दी में इसको सूर्य मुद्रा या सूर्य बलय भी कहा जाता है। यह बनामिका जंगली के मूल में अंगूठी की तरह सूर्य पर्वत को चेर लेती है। इस रेखा का एक छोर अध्यक्षा अनामिका के बीच में होता है तथा दूसरा छोर बनामिका कनिष्टिका के बीच में पाया जाता है जिस किसी हाथ में यह बलय देखा जाता है वह इसी रूप में होता है।

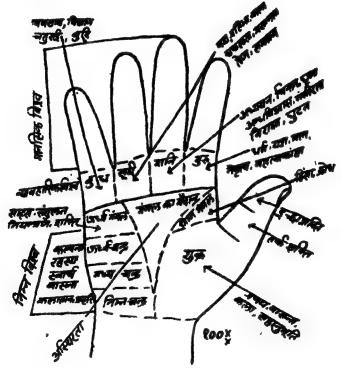

५. खुक कलब : इसे अंग्रेजी में "गर्डल आफ वीनस" कहते हैं तथा संस्कृत में इसको मृगु रेखा, सुक रेखा या सुक कलब कहा जाता है। यह बलब तर्जनी और सध्यमा के बीच में से प्रारम्य होकर अनामिका और किनिध्यका के बीच में खाकर समान्य होता है। इस प्रकार यह रेखा खिन और सूर्व दोनों पर्वतों को चेर लेता है। कई हाचों में यह बलब दोहरी रेखाओं से बनता है। यद्यपि इसका नाम खुक बलब होता है परन्तु इसका खुक पर्वत से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं होता। यह बलब व्यक्ति के हावों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण कहा जाता है।





६. चन्द्र रेका: यह धनुष के बाकार की रेक्षा होती है तथा यह चन्द्र क्षेत्र से प्रारम्य होकर वरुण तथा प्रजापित क्षेत्रों के ऊपर से चलती हुई बुष पर्वत तक खाकर रुकती है, बहुत ही कम लोगों के हाथों में यह रेक्सा देखने को मिलती है।

७. प्रजाबक रेला: ग्रंग्रेजी में इस रेला को "लाइन बॉफ इन्पजुएन्स" कहते हैं। तथा यह जिस रेला के साथ में भी होता है उस रेला के प्रभाव को बढ़ा वेती है। यह रेला जन्द्र क्षेत्र तथा बरुण क्षेत्र के ऊपर से चलकर भाग्य रेला तक पहुँचती है। कुछ लोगों के हाथों में यह रेला दुहरी तथा कुछ लोगों के हाथों में यह तिहरी दिलाई पड़ती है। इसका प्रारम्भ शुक्र पर्वत से भी देला जा सकता है परन्तु इस प्रकार का प्रारम्भ बहुत कम हाथों में बनुभव हुआ है।





प. बाता रेका: शंग्रेजी माथा में इसकी 'ट्रेबॉलंग लाइन' कहा जाता है। यह यात्रा वायुयान यात्रा, जल यात्रा वा पैदल यात्रा किसी भी प्रकार की यात्रा को स्पष्ट करती है। परन्तु सुक्मता से देकने पर ज्ञात होता है कि इस रेका परं बसग-ससग प्रकार के चिह्न होते हैं जिनमें यात्रामों का नेव ज्ञात किया जा सकता है यह रेका चन्द्र रेका पर या सुक क्षेत्र से, मंगल सेत्र की ओर जाती हुई राहू क्षेत्र को पार कर चन्द्र पर्वत की ओर जाती हुई दिलाई वेती है। ऐसी रेकाएं मोटी और पतली दोनों ही प्रकार की दिलाई देती हैं।

ह. सन्तित रेका: इन रेकाओं को 'लाइनस आफ चिल्ड्रन' भी कहते हैं। ये रेकाएं बुध पर्वत के पास में विवाह-रेका पर कड़ी लकीरों के रूप में दिखाई देती है। वास्तव में ये रेकाएं बाल के समान पतली होती है जिनको नंगी घांझों से देकाना सम्भव नहीं रहता।





१०. विषयम्ब रेसा: ये रेसाएं कलाई पर पाई जाती हैं परन्तु इनकी संस्था जलग-सलग हाथों में अलग-अलग होती है। किसी व्यक्ति के हाथ में एक मणिबन्ध रेसा किसी में दो तीन या चार मणिबन्ध रेसाएं भी देसने को मिल जाती है।



११. शाकस्मिक रेकाएं: ये रेकाएं समय-समय पर बनती रहती हैं तथा अच्छे और बुरे समय को प्रविधित करती रहती हैं। ये रेकाएं स्थायी नहीं होती वर्न इनका क्षणिक प्रभाव समाप्त हो जाता है तो ये रेकाएं मिट जाती हैं। ये रेकाएं हथेली पर कहीं पर भी बन सकती है और बनकर मिट सकती हैं।

१२. उच्च पव रेका: यह रेका मणिबन्ध से प्रारम्भ होकर केतु क्षेत्र की ग्रोर जाती दिखाई देती है। यदि यह रेखा गहरी और स्पष्ट हो तो व्यक्ति निश्चय ही उच्च पद प्राप्त करता है।



अपर मैंने प्रधान तथा गौण रैसाओं का स्थान तथा उनका संक्षिप्त परिचय दिया है। भ्रम आगे के पृष्ठों में मैं इनसे सम्बन्धित कुछ और तथ्य स्पष्ट कर रहा हूं :

# जीवन रेखा

जीवन रेखा ही हयेली में एक ऐसी रेखा है जो प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में पाई जाती है। यदि किसी के हाथ में यह रेखा न देखने को मिले तो यह समक्षना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व शून्यवत् है और उस व्यक्ति का जीवन शक्ति का सर्वथा लोग हो गया है। ऐसे व्यक्ति का जीवन किसी भी समय समाप्त हो सकता है, कई बार मंगल रेखा चल कर इस रेखा को बल देती है, कभी-कभी शनि रेखा मी इस रेखा को बल देती हुई दिखाई वी है परन्तु फिर भी जो जीवन रेखा भएने भाग में निर्वोध और स्पष्ट होती है वास्तव में वही रेखा मानव के लिये कल्याणकारी मानी जाती है।

इसी रेखा से व्यक्ति की प्रायु का पता चलता है तथा इस रेखा के माध्यम से यह ज्ञात किया जा सकता है कि जीवन में कौन-कौन सी दुर्घटनाएं किस-किस समय घटिया होंगी तथा मृत्यु का कारण और भृत्यु का समय भी इसी रेखा से ज्ञात होता है।

वह रेला बृहस्पति पर्वत के नीचे से निकलती है पर कई बार यह रेला बृहस्पति पर्वत के ऊपर से भी निकलती हुई दिलाई दी है। इस रेला के बारे में यह ज्यान रखना अत्यन्त जरूरी है कि यह रेला शुक्र पर्वत को जितने ही बड़े रूप में चेरती है उतनी ही यह रेला ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। यद्यपि कई बार यह रेला शुक्र पर्वत को अत्यन्त संकीण बना देती है जब ऐसा तब्य हवेली में दिलाई दे तब यह समफ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति की प्रगति जीवन में कठिन ही होशी, साथ ही साथ इस व्यक्ति को जीवन में प्रेम मोग सुल शादि सांसारिक गुणों की न्यूनता ही रहेगी। शंगूठे के पास में से होकर यदि यह रेला निकले तो उस व्यक्ति की आयु बहुत कम होती है।

जीवन रेक्स जितनी ही ज्यादा गहरी स्पष्ट और विना टूटी हुई होती है जितनी ही वह ज्यादा अच्छी कहलाती है। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य उन्नत होगा, उसके हृदय में श्रेम और सौन्दर्य की भावना विकिसत रहेगी परन्तु जिसके हाथ में यह रेक्स कटी-फटी या टूटी हुई अथवा अस्पष्ट दिसाई दे तो उसका जीवन दुसमय भावनाशून्य एवं दुर्वेटनाओं से युक्त रहता है। ऐसे व्यक्ति तुनक मिजाज चिड़चिड़े तथा बात-बात पर कोचित होने वाने होते हैं।

यदि गुरु पर्वत के नीचे जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का पूर्ण मिलन होता है तो यह शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति परिश्रमी सतर्क और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला होता है। परन्तु यदि इन दोनों रेखाओं का उद्गम मलग-मलग होता है तो व्यक्ति उन्मुख विचारों वाला तथा अपनी ही धुन से कार्य करने वाला होता है। परन्तु यदि किसी के हाथ में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, और हृदय रेखा सीमों ही एक ही स्थान से निकले तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रतीक होता है ऐसे व्यक्ति की नि:संबेह हत्या हो जाती है।

जीवन रेला पर यदि आड़ी-तिरछी लकीरें दिलाई वें तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कमओर समभाना चाहिए। यदि हृदय रेला और जीवन रेला के बीच में जिम्नुज वन जाय तो ऐसा व्यक्ति दमे का रोगी होता है।

यदि जीवन रेक्सा से कोई पत्तली रेक्सा निकल कर गुढ़ पर्वंत की जौर जाती विकाई दे तो उस व्यक्ति में इच्छाएं, मावनाएं जौर महत्त्वकांक्साएं जरूरत से ज्यादा होती है और वह उन इच्छामों को पूरी करने का भगीरच प्रयस्न करता है। यदि इस रेक्सा पर कोई रेक्साएं उठती हुई दिखाई दें तो वह व्यक्ति परिश्रमी और कर्मष्ठ होता है तथा घपने प्रयस्नों से मान्य का निर्माण करता है।

यदि जीवन रेसा के प्रारम्म से ही उसके साथ-साथ सहायक रेसा चल रही हो तो ऐसा व्यक्ति सोच-समम्म कर कार्य करने वासा विवेकपूर्ण योजनाएं बनाने वासा चतुर तथा महत्त्वाकांक्षी होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ भी असम्मव नहीं होता।

यदि जीवन रेखा जलती-जलती अजानक बीच में समाप्त हो जाती है तो यह आकस्मिक मृत्यु की ओर संकेत करती है। यदि जीवन रेखा से कोई सहायक रेखा निकल कर जन्द्र पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई दे तो वह व्यक्ति वृद्धावस्था में पागल होता है, यदि इस रेखा में जान रेखा जाकर मिल जाए तो वह व्यक्ति प्रति भावान और तेजस्वी होता है।

जीवन रेखा के अंत में यदि किसी प्रकार का कोई बिंदु वा कॉस दिखाई दे तो उस व्यक्ति की मृत्यु अचानक होती है। यदि जीवन रेखा अन्त में जाकर कई भागों में बंट जाए तो ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में निश्चय ही क्षय रोग होगा।

इससे सम्बन्धित कुछ बन्य तथ्य भी नीचे स्पष्ट किये जा रहे हैं :---

- १. छोटी रेखा--कम मायु।
- २. पीली गौर चौड़ी रेखा-बीमारी भौर विवादास्पद वरित्र ।
- ३. लाल रेला--हिंसा की भावना ।
- ४. पतली रेखा---बाकस्थिक मृत्यु।

- अंजीरवार रेसा---शारीरिक कीमलता ।
- ६. टूटी हुई रेखा---बीमारी।
- ७. सीढ़ी के समान रेखा-जीवन-गर रुग्णता।
- द. बृहस्पति पर्वत के नीचे से प्रारम्म-- उच्च सफलता।
- मस्तिष्क रेखा से मिली हुई—विवेकपूर्ण जीवनं ।
- १०. जीवन मस्तिष्क तथा हृदय रेखा का मिलन-दुर्माम्यपूर्ण व्यक्ति ।
- ११. बंसी हुई गहरी रेखा-विचिष्टतापूर्ण व्यवहार।
- १२. स्वास्थ्य तथा मस्तिष्क रेखायों के पास नक्षत्र-सन्तानहीनता ।
- १३. स्पष्ट रेखा--न्यायपूर्ण जीवन ।
- १४. प्रारम्भ स्वल पर शासा पुंज-अस्थिर जीवन ।
- १५. रेखा के मध्य में शासाएं अयपूर्ण जीवन ।
- १६. अन्तिम सिरे पर शासाएं---दुसदायी बुढ़ापा।
- १७. अन्त में दो भागों में विभक्त-निर्धनतापूर्ण मृत्यु ।
- १८. भ्रन्त में जाल-धनहानि के बाद मृत्यु ।
- १६. रेखा से ऊपर की बीर उठती हुई सहायक रेखा-बाकस्मिक वन-प्राप्ति ।
- २०. रेखा पर काला घब्बा--रोग का प्रारम्म ।
- २१. नीचे की बोर जाती हुई सहायक रेखाएं—स्वास्थ्य तथा घन की हानि ।
- २२. मार्ग में रेखा का टूटना-प्राधिक हानि ।
- २३. कई जगह पर काटती हुई रेखाएं स्थायी रोग ।
- २४. रेका पर बुत्त का निशान-हत्या।
- २५. प्रारम्भ में क्रॉस-इर्षटना से शंग-मंग ।
- २६. रेसा के अन्त में क्रॉस-असफनत बुढ़ापा।
- २७. कॉस से कटती हुई जीवन रेखा-मानसिक कमजोरी।
- २८. रेखा के प्रारम्भ में द्वीप-तंत्र-विद्या में रुचि !
- २९. रेक्स के मध्यम में द्वीप—शारीरिक कमजोरी।
- ३०. लहरदार जीवन रेला भौर उस पर द्वीप--रोगी जीवन।
- ३१. जीवन रेसा से हाथ के पार जाती हुई रेसाएं-- चिन्ताएं और कष्ट ।
- ३२. जीवन रेसा से गुरु पर्यंत को जाती हुई रेसाएं-कदम-कदम पर सफलता।
- ३३. शनि पर्वत की भ्रोर जाती हुई रेखाएं-पशु से दुर्घटना एवं मृत्यु।
- ३४. सूर्य पर्वत की बोर जाती हुई रेखाएं--- प्रसिद्ध और सम्मान ।
- ३५. बुध पर्वत की ओर जाती हुई रेखाएं—ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विशेष सफलता।
- ३६. चन्द्र पर्वत की मोर जाती हुई रेखाएं --- जकरत से ज्यादा निर्धनता तथा रोगमय जीवन ।

- ३७. निम्न मंगल की म्रोर जाती हुई रेखाएं---कोम में आत्महत्या।
- ३८. मंगल पर्वत की कोर जाती हुई रेखाएं प्रेम के कारण युवावस्था में बदनामी।
- ३१. शुक्र पर्वत की मोर अंदर की भीर जाती हुई रेखाएं --- प्रेम-मंग।
- ४०. जीवन रेला को कई स्थानों पर काटती हुई रेखाएं---पारिवारिक जीवन में पूर्ण असफलता।
- ४१. जीवन रेखा को काटकर माग्य रेखा तक जाने वाली रेखा-व्यापार में पूर्ण असफलता।
- ४२, जीवन रेला को काटकर मस्तिष्क रेला की ओर जाती हुई रेला---पागलपन।
- ४३. जीवन रेखा को काटकर हृदय रेखा की म्रोर जाती हुई रेखा—हृदयरोग से पीड़ित।
- ४४. जीवन रेला तथा हृदय रेला को काटती हुई रेला-अम कार्यों में ससफलता।
- ४५. हृदय रेखा की मोर जाने वाली रेखा के मन्त में द्वीप—दुखपूर्ण वैवाहिक जीवन ।
- ४६. जीवन रेसा और सूर्य रेसा को काटती हुई रेसा-सामाजिक पतन ।
- ४७. शुक्र पर्वत तथा जीवन रेखा पर नक्षत्र का चिह्न--घरेलू मनाड़े।
- ४८. सूर्य रेखा तथा जीवन रेखा पर नक्षत्र दुखमय धरेलू जीवन ।
- ४६. मस्तिष्क हृदय रेखा तथा जीवन रेखा पर विह्न रोगपूर्ण जीवन ।
- ५०. भाग्य रेखा तथा जीवन रेखा पर त्रिकोण-प्राधिक हानि ।
- ५१. सूर्व रेखा तथा जीवन रेखा पर त्रिकोण-अपराधपूर्ण जीवन ।

# मस्तिष्क रेखा

जीवन घौर मस्तिष्क का आपस में गहरा सम्बन्ध है क्योंकि बिना बुद्धि के या मस्तिष्क के जीवन व्यर्थ-सा हो जाता है। जीवन में यश, मान, प्रतिष्ठा आदि बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त होती है बत: जीवन रेखा का जितना महत्त्व हथेकी में है, लगजग उतना ही महत्त्व मस्तिष्क रेखा का भी है।

विद्वानों के अनुसार हथेली में मस्तिष्क रेला का पुष्ट सुदृढ़ एवं स्पष्ट होना ग्रत्यन्त आवस्यक है। क्योंकि यदि मस्तिष्क रेला जरा-सी भी विकृत होती है तो उसका पूरा जीवन लगभग वरबाद-सा हो जाता है।

मस्तिष्क रेखा का कोई एक उद्गम नहीं है। यह अलग-अलग स्थानों से निक-लती है। प्रधानतः इनका उद्गम निम्न प्रकार से देखा गया है:

- १. जीवन की रेखा के उद्गम स्थान से निकल कर यह जीवन रेला की ही काटती हुई हथेली के दूसरे छोर पर पहुंच जाती है।
- २. जीवन रेखा के उद्गम स्थान के पास से निकल कर हथेली के मध्य में समाप्त हो जाती है।
- ३. जीवन रेखा के बराबर चलती हुई काफी आगे चलकर यह अपना रास्ता बदल लेती है।
- ४. जीवन रेखा के पास से चलकर हथेली को दो भागों में बांटती हुई दूसरे छोर पर पहुंच जाती है।
- ५. मिस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा आपस में मिसती हुई-सी चलती है इस प्रकार ये पांच उद्गम स्थान देखे जा सकते हैं। परन्तु इसके अलावा भी मस्तिष्क रेखा के अन्य उद्गम स्थान होते हैं।

जिस व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा पहले प्रकार के बनुसार दिखाई देती है वह अनुकूल नहीं मानी जाती। क्योंकि ऐसी रेखा जीवन रेखा को काट कर चलती है और इस प्रकार का चिह्न मानव जीवन में दुर्चटना का संकेत देता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में दुर्वल, कमजोर तथा रुग्ण रहता है। जरा-जरा सी बात पर वह कोचित हो जाता है तथा दूरदर्शी न होने के कारण जीवन में अपना ही अहित कर बैठता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मित्रों की संस्था कम ही होती है और समय पड़ने पर मित्र भी घोखा दे देते हैं। दूसरे प्रकार की मस्तिष्क रेखा का उद्गम जिस हथेली में दिखाई देता है ऐसा व्यक्ति निश्चय ही जीवन में महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन के कार्य बीर विचार में परस्पर पूर्ण सामंजस्य रहता है, और वह समय पड़ने पर शीघ्र निर्णय लेने वाला एवं भवसर को मनी प्रकार से पहिचानने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि वाला होता है तथा बात के ममं तक शीघ्र ही पहुंचने में सक्षम होता है। यात्राओं के माध्यक्त से यह व्यक्ति जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है।

जिसके हाथ में तीसरे प्रकार की मस्तिष्क रेखा का उद्गम होता है ऐसा व्यक्ति प्रवस आत्मविश्वासी होता है, तथा अपना कार्य निकालने में वह बहुत अधिक चतुर एवं योग्य होता है। जीवन में आय के स्रोत एक से अधिक होते हैं। यद्यपि कई बार इनके मन में हीनभावना आ जाती है परन्तु फिर भी यह अपने पुरुषार्य के माध्यम से जीवन में सफल हो जाता है।

चौथे प्रकार की मस्तिष्क रेखा का उद्गम जिन व्यक्तियों के हाथों में होता है उनके जीवन में कई बार विदेश यात्राओं के योग बनते हैं साथ ही वह विदेश में व्यापार कर विशेष घन लाभ करता है। ऐसे व्यक्ति भौतिक दृष्टि से पूर्ण सफल होते देखे गये हैं।

जिन व्यक्तियों के हाथों में पांचवें प्रकार की मस्तिष्क रेखा का उद्गम होता है वे व्यक्ति कठोर, निर्देशी एवं मावनाशून्य होते हैं। एक प्रकार से इन व्यक्तियों के पास हृदय नाम की कोई वस्तु नहीं होती। प्रधिकतर ग्रपराधियों के हाथ में इस प्रकार का उद्गम सहज ही देखने को मिल जाता है। यदि इस प्रकार के हाथों में मात्र मस्तिष्क रेखा ही हो और हृदय रेखा दिखाई न दे या हाथ में मस्तिष्क रेखा तथा हृदय रेखा परस्पर मिल गई हो या एक दूसरे से लिपट गई हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कई हत्याएं करता है तथा भयंकर डाकू बनता है।

वस्तुतः हस्तरेखा विशेषज्ञ को हाथ देखते समय मस्तिष्क रेखा के उद्गम पर विशेष विचार करना चाहिए, और उस उद्गम को देखकर उसके अनुसार अपनी घारणा बनानी चाहिए। क्योंकि मस्तिष्क रेखा का प्रारम्भ कई नए तथ्यों को स्पष्ट करता है।

भागे की पंक्तियों में मस्तिष्क रेखा से सम्बन्धित अन्य तथ्य स्पष्ट कर रहा हूं :

- यदि मस्तिष्क रेखा से कोई पत्तली रेखा गुरु पर्वत की खोर जा रही हो,
   तो वह अयक्ति योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने वाला तथा बुद्धिमान होता है।
- २. यदि यह रेसा सीघी, स्पष्ट, और निर्दोष हो तो वह व्यक्ति तुरन्त निर्णय लेने बासा, कियाबील मस्तिष्क का घनी तथा बुद्धिमान व्यक्ति होता है।
  - ३. यदि मस्तिष्क रेखा तथा जीवन रेखा का उद्गम अलग-अलग हो तो ऐसा

व्यक्ति स्वच्छन्द प्रकृति का होता है। वह अपने तरीके से कास करता है और किसी के दबाव में कार्य नहीं करता।

- ४. यदि किसी स्त्री के हाथ में मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का उद्गम अलग-अलग हो तो वह स्त्री कुलटा होती है।
- ५. यदि मस्तिष्क रेखा से कोई शाखा निकल कर गुरु पर्वत के अन्त तक पहुंच जाती है तो वह व्यक्ति देश का श्रेष्ठ साहित्यकार अथवा कलाकार होता है। वह अपना जीवन शालीनता से व्यतीत करने में समर्थ होता है।
- ६. यदि मस्तिष्क रेला हथेली के बीच में जाकर नीचे की श्रीर मुक जाती है तो ऐसा व्यक्ति धन के प्रति बहुत अधिक मोह रखने वाला होता है। उसकी इच्छाएं ऐववर्य में जीवन व्यतीत करने की होती हैं। परन्तु परिस्थितियों के कारण बहु अपनी इच्छाश्रों की पूर्ति नहीं कर पाता।
- ७. यदि मस्तिष्क रेखा बढ़कर हृदय रेखा को खू ले तो वह व्यक्ति अपनी पत्नी के घलावा अन्य कई स्त्रियों से सम्बन्ध रखने बाला होता है। परन्तु जीवन में इस क्षेत्र में उसे बदनामी भी मिलती है।
- पदि मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा से लिपटती हुई-सी भागे बढ़ती है तो ऐसा
   व्यक्ति कोध में अपनी पत्नी या प्रेमिका की हत्या कर देता है।
- १. मस्तिष्क रेला का भुकाव जिस पर्वत की ओर विशेष होता है उस पर्वत के गुणों में वृद्धि हो जाती है उदाहरणार्य यदि इसका मुकाव गुरु पर्वत की स्रोर होता है तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ साहित्यकार या तत्त्वज्ञानी होता है।
- १०. यदि मस्तिष्क रेला शनि पर्वत की स्रोर जा रही हो तो ऐसा व्यक्ति वार्शनिक अथवा चिन्तक होता है।
- ११. यदि यह रेखा सूर्य पर्वत की बोर मुकती हुई विकाई है तो वह न्यक्ति अस्यन्त जन्म पद प्राप्त करता है।
- १२. यदि मस्तिष्क रेखा का मुकाब बुद्ध पर्वंत की और प्रतीत हो तो ऐसा व्यक्ति एक सफल व्यापारी होता है, तथा व्यापार के बाध्यम से वह अनुसनीय धन प्राप्त करता है।
- १३. यदि मस्तिष्क रेला सहराती हुई बागे बढ़ती हो तो ऐसे व्यक्ति का चित्त वस्थिर होता है, तथा उसकी कथनी और करनी में समानता एवं एकक्पता नहीं रह पाती ।
- १४. यदि मस्तिष्क रेखा आगे चलकर चन्द्र पर्वस की ओर जाती हुई दिखाई दे तो निश्चय ही वह व्यक्ति कवि होता है और जीवन में कई बार जसयात्रा करता है।

१५. मस्तिष्क रेखा जहां समाप्त होती है उस स्थान पर फॉस का चिह्न हो सो वह व्यक्ति निश्चय ही बृद्धावस्था में पागल हो जाता है।

१६. यदि मस्तिष्क रेखा चन्द्र पर्वत के ऊपर से होती हुई मणिबन्य तक पहुंच जाती है तो ऐसा व्यक्ति जीवन-भर दूखी, दरित्री और निकम्मा रहता है।

१७. यदि यह रेखा मणिबन्ध तक पहुंच कर रुक जाती है और इसके आगे कॉस का चिक्क होता है तो वह व्यक्ति निश्चय ही घात्महत्या करता है।

१८. यदि मस्तिष्क रेखा के अन्तिम छोर पर दो भाग हो जाते हैं तो वह व्यक्ति कई प्रयत्नों से धन-संग्रह करने में खगा रहता है। जीवन में ऐसे व्यक्ति को धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा सहज ही मिल जाते हैं।

१६. यदि मस्तिष्क रेखा मंगल क्षेत्र पर ही समाप्त हो जाय तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में असफल ही रहता है।

२०. यदि मस्तिष्क रेखा शनि पर्वत की ओर जाती हो तथा उसके अन्तिम सिरे पर कॉस का चिह्न हो तो वह व्यक्ति आधा पागल कहलाता है, तथा जीवन में उसको असफलता ही मिलती है।

२१. मस्तिष्क रेखा जिस स्थान पर भी हृदय रेखा को काटती है जीवन की उस उम्र में व्यक्ति को बहुत बड़ी स्वास्थ्य की हानि होती है।

२२. यदि हाथ में मस्तिष्क रेखा दोहरी हो अर्थात् मस्तिष्क रेखा के साथ ही साथ उसकी सहायक रेखा भी चल रही हो तो ऐसा व्यक्ति अत्यन्त भाग्यवान कहलाता है।

२३. यदि दोहरी मस्तिष्क रेखा सीधी, स्पष्ट और सपाट हो तो निश्चय ही व्यक्ति कृटनीति में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है।

२४. यदि मस्तिष्क रेखा चलते-चलते मार्ग में टूट गई हो तो वह असंतुलित मस्तिष्क वाला होता है।

२५. यदि मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत के नीचे ही खण्डित हो जाती है तो उस व्यक्ति को बचपन में अयंकर चोट लगती है। इसी प्रकार यदि यह रेखा शनि पर्वत के नीचे टूटती है तो २४वें वर्ष में शस्त्र बात का योग बनता है।

२६. यदि मस्तिष्क रेखा सूर्य पर्वत के नीचे मंग हो जाती है, तो उस व्यक्ति
 को नौकरी में बहुत बदनामी का सामना करना पड़ता है। यदि ऐसी रेखा बुध पर्वत के नीचे जाकर टूटती हो तो उसे व्यापार में दिवालिया होना पड़ता है।

२७. यदि मस्तिष्क रेखा जंजीर के समान हो तो उसे जीवन में मस्तिष्क सम्बन्धी रोग रहते हैं।

२८. यदि गुरु पर्वत के नीचे मस्तिष्क रेखा पर किसी प्रकार का कोई द्वीप हो तो वह व्यक्ति पागल होता है।

- २१. श्रानि पर्वत के तीचे यदि मस्तिष्क रेखा पर द्वीप का चिह्न दिखाई दे तो २४वें वर्ष में उसे पागलसाने जाना पड़ता है।
- २०. यदि सूर्य पर्वत के नीचे मस्तिष्क रेखा पर किसी प्रकार का कोई द्वीप दिसाई दे तो वह व्यक्ति जीवन में सभी दृष्टियों से असफल रहता है।
- ३१. यदि बुघ पर्वत के नीचे इस रेखा पर द्वीप बन जाय तो विस्फोट के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु होती है।
- ३२. यदि मस्तिष्क रेखा बीच में से कटी हुई हो तो ऐसे व्यक्ति असंतुलित दिमाग वासा कहा आयगा।
- २३. यदि मस्तिष्क रेखा के आस-पास छोटी-मोटी बारीक रेखाएं दिखाई दें तो वह व्यक्ति झस्थिर निर्णय बाला होता है।
- २४. यदि मस्तिष्क रेला भूम कर शुक्र पर्वत की बोर जाती हुई दिलाई दे तो वह व्यक्ति उन्नित करता है तथा स्त्रियों में ब्रत्यधिक लोकप्रिय होता है।
- २५. यदि मस्तिष्क रेखा पर सफेद बिन्दु दिखाई दे तो वह व्यक्ति जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है।
- २६. यदि मस्तिष्क रेखा पर काले घन्ने या बिन्दु दिखाई दें तो ऐसा व्यक्ति विकृत मस्तिष्क वाला होता है।
- २७. यदि इस रेखा पर कॉस का चिह्न हो तो उस व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना से होती है।
- ३८. यदि इस रेखा पर नक्षत्र का चिह्न दिखाई दे तो उसे जीवन में गहरी चोट लगती है।
- ३६. यदि इस रेला पर वृत का चिह्न हो तो वह व्यक्ति बदूरदर्शी तथा मूर्ख होता है।
- ४०. यदि इस रेला पर त्रिकोण का चिक्क हो तो उसे जीवन में भयंकर हानि का सामना करना पड़ता है ।
- ४१. यदि लम्बी उंगलियां हों और मस्तिष्क रेक्षा भी सीबी तथा स्पष्ट हो तो वह व्यक्ति सुक्मदर्शी एवं बुद्धिमान होता है।
- ४२. बदि छोटी उंगलियां हों पर मस्तिष्क रेखा स्पष्ट हो तो उसके जीवन में पूर्ण प्रगति नहीं हो पाती ।
- ४३. यदि सभी पर्वत पुष्ट हों तथा मस्तिष्क रेखा भी सीथी और स्पष्ट हो तो वह व्यक्ति निश्चय ही अपने प्रयत्नों से जीवन में सफसता प्राप्त करता है।
- ४४. यदि हाम में नोकीली उंगतियां हो तथा गस्तिष्क रेसा सीधी हो तो वह व्यक्ति विद्वान होता है।

४५. बदि हृदय रेका तथा जीवन रेका के जन्तिम छोर पर त्रिकीय का चिल्ल हो तो यह ग्रुम माना गया है।

४६. यदि मस्तिष्क रेखा हथेली के मारपार जाती हुई विकाई दे तो उस व्यक्ति की स्मरणशक्ति अध्यन्त तीक होती है और वह जीवन में नेघावी कहा जाता है।

४७. यदि हृदय रेसा छल्लेदार हो तो उसे सिर के रोग बराबर बने रहते हैं।

४ म. यदि छोटा अंगूठा हो पर साथ में मस्तिष्क रेखा हलकी हो तो वह व्यक्ति अपनी ही मुर्खता से दिवालिया हो जाता है।

४६. यदि बुध पवंत विकसित हो परन्तु मस्तिष्क रेखा कमजोर हो तो उसे जीवन में बहुत बड़ा विश्वासघात सहन करना पड़ता है।

५०. यदि चौड़ी हवेली हो तथा सूर्यं पर्वत कमजोर हो, परन्तु मस्तिष्क रेखा स्पष्ट हो तो भी वह व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता ।

५१. पतली हृदय रेखा मानसिक दुर्बलता को स्पष्ट करती है।

५२. यदि मस्तिष्क रेखा पर छोटे-छोटे कई द्वीप हों तो उस व्यक्ति को सन्निपात की भवस्या में मरना पड़ता है।

५३. यदि मस्तिष्क रेखा टेड़ी-मेड़ी हो तो, वह व्यक्ति संकुचित विचार-भारा का होता है।

५४. बिद हृदय रेखा कमजोर हो भीर मस्तिष्क रेखा स्पष्ट हो तो उसे जीवन में क्षयरोग का सामना करना पड़ता है।

५५. यदि जीवन रेला ऊपर से उद्गम करती हुई आगे बढ़ती हो, और साथ में कई छोटी-मोटी रेलाएं हो तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक शक्तिशाली होता है।

४६. यदि इस रेखा के अन्त में चतुर्मुज हो तो वह व्यक्ति विदेश में सफलता प्राप्त करता है।

५७. यदि गुरु एवं मंगल पर्वत विकसित हो तथा मस्तिष्क रेखा स्पष्ट हो तो ऐसे व्यक्ति में असाधारण आत्मविश्वास एवं प्रवल इच्छाशक्ति होती है।

४०. यदि मस्तिष्क रेला अंगूठे के पास में से होकर चल रही हो तो उसकी आयु बहुत कम होती है।

५६. यदि हृदय रेखा की जोर बढ़ती हुई यह रेखा बीच में कई जयह टूटी हुई हो तो उसे जीवन में मिनीं का रोग होता है।

६०. मदि यह रेका जीवन रेका के साथ-साथ आगे बढ़ रही हो तो प्रेम में विक्वासमात होने के कारण इसकी मृत्यु होती है।

६१. यबि यह रेखा चन्द्र पर्वत पर जाकर समाप्त होती है तो वह व्यक्ति प्रसिद्ध तांत्रिक होता है।

- ६२. यदि यह रेका बालीकार हो तो वह कुक्श वनता होता है।
- ६३. यदि यह रेसा तिरक्षापन श्रिये हुए आये बढ़ती हो ती ऐसा व्यक्ति पूए में बपना सन-कुछ वर्षाद कर नेता है।
- ६४. यदि यह रेखा हवेसी के बीच में समाध्य होती है हो वह व्यक्ति पागल होता है।
- ६५. यदि यह रेखा कुछ दूर चलकर वापिस मुद्द जाती हो तो ऐसै व्यक्ति का प्रेम में दुखद अन्त होता है।
- ६६. यदि यह भाग्य रेला के बास-पास जाकर समाप्त होती है तो वह ध्यक्ति २५ साल के पहले-पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।
- ६७. यदि इसका अन्त बुध पर्वंत की जोर हो तो वह व्यवस्थित कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। यदि इसका अन्त मंगल पर्वंत पर हो तो उसे विमानी परेसानी रहतीं है।
- ६८. यदि यह रेला छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटी हुई हो तो वह व्यक्ति अत्यक्ति चमण्डी होता है।
- ६९. यदि यह सूर्य क्षेत्र के नीचे टूट जाती है तो हिंसक पशु के आषात से जसकी मृत्यु होती है।
- ७०. यदि मस्तिष्क रेसा और जीवन रेसा मिलकर न्यून कोण बनाते हों तौ वह व्यक्ति राज्य सेवा में अस्वन्त उच्चपद पर पहुंचता है।
- ७१. यदि यह जीवन रेसा से मिलकर हृदय रेसा की ओर जा रही हो तो वह व्यक्ति अंघा होता है।
- ७२. यदि मस्तिष्क रेखा और स्वास्थ्य रेखा दोनों के अन्तिम सिरे पर कॉस का चिह्न हो तो उसे जीवन में मस्तिष्क रोगों से ग्रसित होना पड़ता है।
- ७३. यदि मस्तिष्क रेसा और हृदय रेसा दोनों टूटी हुई हों तो उसे वृहस्य-जीवन का मुख नहीं मिलता।
- ७४. यदि स्वास्थ्य रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों ही सहरदार हों तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य श्रत्यन्त कमजोर होता है।
- ७५. यदि हथेली के सम्य में यह हृदय रेखाँ से मिसती है तो उसके जीवन में शस्त्र मय बना रहता है।
- ७६. यदि कोई जम्य रेखा मस्तिष्क रेखा को काट दे तो उसका मस्तिष्क कमजोर होता है।
- ७७. विव वस्तिष्क रेका दूटी हुई हो तथा इसके साथ प्रन्य रेकाएं भी हों यह व्यक्ति जीवन में पागस होता है।

- ७८. यदि कोई रेखा शुक्र पर्वत से निकलकर मस्तिष्क रेखा को काटती हो सो उसका नृहस्थ-जीवन वरवाद हो जाता है।
- ७६. यदि मस्तिप्क रेखा से कोई शासा निकलकर शुक्र पर्वत की धोर जाती हो तो उसका प्रेम जीवन-भर गुप्त बना रहता है।
- प्रव. यदि इस रेखा से कोई सहायक रेखा निकल कर गुरु पर्वत की ओर जाती हो तो वह व्यक्ति किराने का व्यापारी होता है।
- मरै. यदि इस रेखा से कोई सहायक रेखा निकल कर शनि पर्वत की मीर जाती हो तो वह जीवन में उच्चकोटि का चार्मिक व्यक्ति होता है।
- ८२. यदि इस रेखा से निकल कर कोई सहायक रेखा सूर्य पर्वत की ओर जाती हो तो उसे आकस्मिक धन-लाम होता है।
- ६३. यदि इस रेला से कोई सहायक रेला बुध पर्वत की घोर जाती हो ती निश्चय ही वह लाखों का स्वामी होता है।
- ८४. यदि इस रेला के भन्त में रेलाओं का गुच्छा-सा हो तो वह व्यक्ति कृटिल क्रूटा एवं चालाक होता है ।
- द्रथ. यदि शनि पर्वत के नीचे इस रेखा पर सफेद घटने हों तो उसे जीवन में आर्थिक सफलता मिलती है।
- द्र. यदि सूर्य पर्वत के नीचे इस रेखा पर सफेद घट्टे हों तो उसे राष्ट्र-व्यापी सम्मान मिलता है।
- ८७. यदि बुध पर्वत के नीचे इस रेखा पर सफेद घन्चे हों तो वह व्यक्ति करोड़पति होता है।
- दर. यदि संगल पर्वत बलवान हो और इस रेखा के अन्त में त्रिकोण बना हुआ हो तो वह ग्रपने जीवन में किसी न किसी की हत्या सवस्य करता है।
- दश्. यदि इस रेखा पर कहीं पर भी लाल अब्बा हो तो सिर पर बोट लगने से उस व्यक्ति की मृत्यु होती है।
- १०. यदि इस रेखा पर कहीं पर भी नीसा घटना होता है तो वह जीवन में अपराधी मनोवृत्ति का होता है।
- यदि यह रेखा तर्जनी के मूल तक पहुंच जाए तो वह जीवन में असफल व्यक्ति होता है।
- ६१. यदि यह रेखा मध्यमा उंगली पर चढ़ जाय तो उस व्यक्ति की दूवने से मृत्यु होती है।

- ६३. यदि यह रेखा भनामिका के मूल तक पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध तांत्रिक होता है।
- ६४. यदि यह रेखा कनिष्ठिका उंगली पर चढ़ जाय तो उसकी सन्निपात की भवस्था में मृत्यु होती है।
- ६५. यदि यह रेखा सभी दृष्टियों से दोष मुक्त हो तो उसका चुम्बकीम व्यक्तित्व होता है।

वस्तुतः मस्तिष्क रेला का हथेकी में बहुत बड़ा महत्त्व होता है और यदि इस रेला का सम्यक् श्रध्ययन न किया जाए तो सही मिविष्यफल स्पष्ट करना कठिन हो जाता है। इसलिये हस्तरेला विशेषज्ञ को चाहिए कि वह मस्तिष्क रेला का मली-मांति श्रध्ययन कर अपनी घारणा को पुष्ट बनाकर मिविष्य कथन करे जिससे वह अपने जीवन में यशस्वी हो सके।

## हृदय रेखा

हुवेली में जीवन रेखा, और मस्तिष्क रेखा का जितना महत्त्व है जगभग उतना ही महत्त्व हुदय रेखा का भी है। इसलिये विद्वानों को चाहिए कि वह हुदय रेखा के बारे में सावधानी के साथ अध्ययन करें।

जिस व्यक्ति के हाथ में हृदय रेला शुंह, स्पष्ट, निर्दोष भौर ललायी लिये हुए होती है, बह व्यक्ति वास्तव में ही अपने जीवन में सफल होता है, भौर उसे समाज से पूरा यश तथा सम्मान मिलता है। ऐसे व्यक्ति सामाजिक उत्तरदायित्व को अनुमव करते हैं भौर धपने जीवन में मानवोजित गुण सामने रखकर आगे बढ़ते हैं।

यदि यह रेखा सस्पष्ट कमजोर टूटी हुई या कटी-छटी होती है तो बह व्यक्ति कितना ही दृढ़ एवं घनवान क्यों न हो उसे सही रूप में मानव नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऐसा व्यक्ति हृदय से स्वार्थी, पापी तथा कलुषित होगा। ऐसे व्यक्ति का सहज ही विश्वास नहीं करना चाहिए।

हृदय रेक्षा मनुष्य की हथेली में कनिष्ठिका उंगली के तीचे बुध पर्वत के नीचे से निकलकर सूर्य तथा शनि क्षेत्र को पार करती हुई गुरु पर्वत तक जाती है, परन्तु सभी हाथों में ऐसा नहीं होता। सामान्यतः इस रेक्षा की पांच स्थितियां पायी जाती हैं जो कि निम्नलिखित हैं:

- पहले प्रकार की हृदय रेखा वह होती है जो बुध पर्वत के नीचे से प्रारम्भ होकर सूर्य और शनि पर्वत के नीचे चलती हुई गुरु पर्वत पर जाकर समाप्त होती है।
- कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा बुध पर्वत के नीचे से प्रारम्म होकर सूर्य शनि तथा गृह पर्वत के नीचे-नीचे चलती हुई हथेली के उस पार तक जा पहुंचती है।
- ३. कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा बुध पर्वत के नीचे से निकलकर सूर्य पर्वत के नीचे ही समाप्त हो जाती है।
- ४. कुछ हाथों में यह रेखा बुध पर्वत के नीचे से निकल कर शनि पर्वत के भीचे समाप्त हो जाती है।
- ५. कुछ व्यक्तियों की हयेशियों में यह रेखा बुध पर्वत के नीचे से निकल कर तर्जनी और मध्यमा के बीच में जाकर समाप्त होती है।

उपर्युक्त पांचों ही प्रकार की स्थितियों का अध्ययन करने से उनका फलादेश में अन्तर धाता है। इस रेखा से मानव का हृश्य उसकी इच्छाएं, उसका व्यवहार, उसकी कावनाएं, उसकी वानसिक कियाएं तथा आन्तरिक गोंपनीय तथ्यीं का पंता समिता हैं। अब मैं प्रत्येक प्रकार की स्थिति का संक्षेप में वर्जन कर रहा है:

#### पहला प्रकार:

इस प्रकार की हृदय रेखा जिसकी हथेली में होती है वह सर्वश्रेष्ठ रेखा कहलाती है। सही रूप में देखा जाय तो यह रेखा जपनी अन्तिम अवस्था में शिन और गुरु पर्वंत को विमक्त कर लेती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मलाई करने वाले निष्पक्ष, स्वतंत्र विचार-घारा रखने वाले तथा प्रेम के क्षेत्र में वैर्य से काम लेने वाले होते हैं। इनके जीवन में न तो उच्छू खलता होती है, और न अधूरापन ही स्पष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति अपने वचनों की सामध्यं सममते हैं और जीवन में जो भी बात कह देते हैं उसे पूरी तरह से निमान की क्षमता रखते हैं।

ऐसा व्यक्ति हलके स्तर का नहीं होता तथा अपनी पत्नी को भी सबसे अधिक महत्त्व देता है। यद्यपि यह बात सही है कि इसके जीवन में प्रेमिकाएं होती हैं। परन्तु उन्हें यह जरूरत से ज्यादा महत्त्व नहीं देते। ऐसा व्यक्ति वार्मिक सास्थिक तथा ईमानदार होता है। न तो यह घोला खाता है और न किसी को घोला देने का प्रयत्म करता है। इसका हृदय दयालु होता है तथा इसके जीवन को 'आदर्श जीवन' कहा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति अपने प्रयत्नों से जीवन में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं।

#### दूसरा प्रकार:

इसमें हृदय रेखा का उद्गम बुघ पर्वंत के नीचे से ही होता है। परन्तु इसका अन्त तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच में न होकर गुरु पर्वंत के नीचे चलकर हथेली के पास जाकर होता है। ऐसी रेखा बहुत ही कम लोगों के हाथों में दिखाई देती है परन्तु जिन व्यक्तियों के हाथों में ऐसी रेखा होती है वे व्यक्ति जीवन में जरूरत से ज्यादा महत्त्वाकांकी होते हैं और अपने प्रयत्नों से अपने जीवन को सुक्षमय बनाने में समर्थ होते हैं।

सही रूप में देला जाय तो ऐसे व्यक्ति कठोर परिश्रमी होते हैं और इनका लक्ष्य हमेशा इनके सामने रहता है। जब तक ये अपने लक्ष्य को मली प्रकार से प्राप्त नहीं कर लेते तब तक ये जीवन में विश्राम नहीं लेते।

इस रेखा के बारे में विचारणीय तथ्य यह है कि जहां यह रेखा समाप्त होती है उस स्थान का सूक्ष्मता से अध्ययन आवश्यक है। यदि अन्तिम स्थिति में इस रेखा का भाकाय नीचे की तरफ होता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में वपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाता। परन्तु अन्तिम भवस्या में यदि यह रेखा ऊपर की और उठती हुई दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने कथ्य तक पहुंच जाता है और उसके सोंचे हुए सभी काम पूरे हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा की दृष्टि से पूर्ण सौभाग्यशाली कहा जाता है।

#### तीसरा प्रकार :

इस प्रकार की रेखा बुघ पर्वत के नीचे से लेकर सूर्य पर्वत के नीचे ही समाप्त हो जाती है। एसा व्यक्ति शदूरदर्शी तथा कुण्ठाग्रस्त होता है। इसका हृदय कमजोर होता है। छोटी-छोटी बातों पर ऋंकता जाता है, तथा इसका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। सही रूप में देखा जाय तो ऐसे व्यक्ति दयाहीन होते हैं। ये व्यक्ति दु:खी मनुष्यों की सहायता नहीं करते अपितु उनकी निन्दा करने में ही अपना सौमाग्य मानते हैं। ऐसे व्यक्ति सामान्य दृष्टि से सफल नहीं कहे जा सकते।

वृद्धावस्था में ऐसा व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित रहता है। तथा ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु हार्ट-घटेक से ही होती है।

#### चौथा प्रकार :

कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा बुध पर्वत के नीचे से निकलकर शनि पर्वत के नीचे खाकर समाप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति कई स्त्रियों से प्रेम करते हैं और लगभग समी को खोखा देते हैं। इनके जीवन में छल, कपट आदि बराबर बना रहता है। सही शब्दों में कहा जाय तो ऐसे लोगों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता।

इनका प्रेम सात्विक प्रेम न होकर वासना-पूर्ति का एक साधन होता हैं। इनके मन में बराबर स्वायं बना हुआ होता है, तथा लोगों को घोखा देने में ये कुशल होते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रदर्शन तथा आडम्बर को ज्यादा महत्त्व देते हैं। भूठा प्रचार नकली घान-शौकत तथा व्ययं का दिखावा करने में यह विश्वास रखते हैं। एक बार तो लोग इनका विश्वास कर लेते हैं, परन्तु बाद में इनसे वे लोग घृणा करते हैं। अपना काम निकल जाने के बाद ये उसकी घोर आंख उठाकर मी नहीं देखते। समाज में इन लोगों को किसी प्रकार का धादर या सम्मान नहीं मिलता।

ऐसे व्यक्ति निर्देयी, डाकू तथा अत्याचारी भी हो सकते हैं।

#### पांचवां प्रकार :

जिनके हाथों में इस प्रकार की हृदय रेखा दिखाई देती है वे व्यक्ति एक प्रकार से बात्म केन्द्रित से ही होते हैं, भीर जीवन में नगमन अपने आप में ही खोये रहते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति जरूरत से ज्यादा परिश्वमी तथा अपने सक्य की भीर बढ़ने वाले होते हैं। परन्तु कई बार के प्रयत्नों के बाद ही इनको सामान्यतः सफसता नहीं मिस पाती। जीवन के मध्य काल तक बाते-बाते ये व्यक्ति ऊब से बाते हैं।

संखपि इन व्यक्तियों के पास उर्वर मस्तिष्क होता है, तथा योजना बद्ध तरीके से कार्य भी प्रारम्भ करते हैं । परन्तु जितने उत्साह से ये कार्य प्रारम्भ करते हैं उस कार्य के मध्य में झाते-झाते उनका जोश या उत्साह ठंडा पड़ जाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में घसफल होने पर चिड़चिड़े हो जाते हैं तथा इनकी प्रकृति संशयालू हो जाती है। इनके सम्पर्क में जो भी व्यक्ति जाता है उन सब पर अर्घ करना इनका स्वभाव हो जाता है। घीरे-घीरे यह व्यक्ति झपने मित्रों तथा परिचितों से कट जाते हैं तथा इनमें निराशा की भावना जरूरत से ज्यादा व्यापित हो जाती है। एक प्रकार से ये झाने चलकर अपने आपको बेसहारा और पराश्यय-सा अनुभव करते हैं।

श्रव मैं आगे के पृथ्वों में हृदय रेखा से सम्बन्धित उन तथ्यों को स्पष्ट कर रहा हूं, जिसके माध्यम से इससे सम्बन्धित फला-फल ज्ञात किया जा सकता है:

- १. हृदय रेला जिस पर्वंत के नीचे तक पहुंचती है, उस पर्वंत में उससे सम्बन्धित विशेष गुण स्वतः ही आ जायेंगे उदाहरणार्थं यदि हृदय रेला अनामिका के मूल में स्थित सूर्य पर्वंत के नीचे जाकर समाप्त होती है तो सूर्य से सम्बन्धित विशेष गुण प्रसिद्धि, कीर्ति, सम्मान आदि में स्वतः ही वृद्धि का योग बन जायगा।
- यदि हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा की ओर भुके तो जिस जगह वह मुड़ती है मस्तिष्क रेखा के उस बिन्दु के समान भ्रायु में मस्तिष्क का पूर्ण विकास होता है।
- ३. यदि यह रेखा आगे चलकर मस्तिष्क रेखा से पूर्णतः मिल जाती है, तो वह प्रपने दिमाग में कुछ नहीं सोचता प्रपितु दूसरों के कहने के अनुसार कार्य करता है, और उसके ग्रादेश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर लेता है।
- ४. यदि हृदय रेखा आगे बढ़कर मस्तिष्क रेखा को काट लेती है, तो दिमाग अस्त-व्यस्त हो जाता है तथा उस व्यक्ति में निर्णय लेने की पूर्ण क्षमता नहीं होती।
- प्र. यदि हृदय रेसा पर आकर कोई अन्य पतली रेसा मिले तो जिस पर्वत की तरफ से वह पतली रेसा आती है, उस पर्वत के गुणों का उसके हृदय पर विशेष प्रभाव रहता है।
- ६. यदि हृदय रेखा से पतली-पतली छोंटी-छोटी रेखाएं मस्तिष्क रेखा की छोर बढ़ती हों तो ऐसा व्यक्ति जीवन-अर मानसिक चिन्ताओं से परेखान रहता है।
- ७. यदि हृदय रेखा कई जगह टूट-फूट जाती है तो वह व्यक्ति हृदय रेखा का शिकार होता है।

द. यदि किसी की हवैसी में हृदय रेका पर द्वीप का चिन्न दिलाई दे तो बहु व्यक्ति समाज में विशेष सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता तथा उसका सामाजिक स्वरूप एक तरह से खण्डित हो जाता है।

हृदव रेका जितनी अधिक सम्बी होती है और बृहंस्पति पर्वत से जितनी

ही अधिक दूर होती है उतनी ही ज्यादा श्रेष्ठ कही जाती है।

१०. यदि हृदय रेका जलती-जलती मार्ग में कहीं टूट जाती है और फिर आने जलकर प्रारम्म हो जाती है, तो जीवन के उस मान में वह व्यक्ति मृत्यु-तुस्य कष्ट उठाता है।

११. यदि हृदय रेला लम्बी स्पष्ट तथा सुन्दर होती है तो उस व्यक्ति की

प्रत्येक प्राणी से मरपूर प्यार तथा स्तेह मिलता है।

१२. यदि हृदय रेका हथेली के पास पहुंच जाती है तो वह व्यक्ति किसी के भी प्रति भन्च श्रद्धा का शिकार होता है।

१३. विद हृदय रेला कई जगह से कटी हुई हो तो उस व्यक्ति के जीवन में निराहा की भावना बराबर बनी रहती है।

१४. यदि हथेली में दूसरी हृदय रेखा हो तो वह व्यक्ति जीवन में ऊंचे स्तर पर प्रेम करता है परन्तु उसे जीवन में निराशा हाथ सगती है।

१५. यदि हृदय रेसा के शन्त में तारे का चिह्न बना हुआ हो तो उस व्यक्ति की मृत्यु आकस्मिक दुर्घटना से होती है।

१६. यदि हृदय रेका बृहस्पति पर्वत को घेर कर चलती हो तो उस व्यक्ति में नफरत की मावना जरूरत से ज्यादा होती है।

१७. यदि हृदय रेक्सा पर नक्षत्र का चिल्ल दिखाई देता है तो वह व्यक्ति आजीवन रोगी बना रहता है।

१८. यदि ह्वय रेका के अन्तिम सिरे दो मागों में बंट जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति सफल न्यायाचीश सह्दय सामाजिक तथा सद्गुणों से सम्पन्न होता है।

१६. यदि यह रेखा शनि पर्वत पर समाप्त हो जाती है तो वह व्यक्ति जरूरत से ज्याचा कामी होता है।

२०. यदि यह सूर्य पर्वत पर समाप्त हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति बार-बार बोला साता है।

२१. यदि यह रेखा गुरु पर्वत के नीचे जाकर त्रिभूत की तरह बन जाती है, तो उसका यौवन काल पामलखाने में ही ज्यतीत होता है।

२२. यदि शांन पर्वत के नीचे हृदय रेखा तथा मस्तिष्क रेखा पर कांस का चिक्क हो तो उस व्यक्ति की बहुत छोटी उम्र में मृत्यु हो जाती है।

- २३. हृदय रेका मस्तिष्क रेका से जितनी ही ज्यादा सम्बी, स्पष्ट और सामिया सिये हुए होती है उतनी ही ज्यादा श्रेष्ठ कही जाती है। ऐसा व्यक्ति विश्व-स्तरीय सम्मान प्राप्त करता है।
  - २४. बोहरी हृदय रेखा बत्यन्त उच्च पद प्राप्ति में सहायक होती है।
- २५. यदि मंगस पर्वत उभरा हुआ हो और हृदय रेला स्पष्ट हो तो वह व्यक्ति जीवन में जोलिम पूर्ण कार्य करता है।
- २६. बदि वर्गाकार उंगलियां हों और हृदय रेखा आगे चलकर मस्तिष्क रेखा की घोर क्षुकती हो तो ऐसा व्यक्ति निम्नस्तर का होता है।
  - २७. श्रत्यन्त छोटी हृदय रेखा व्यक्ति के दुर्शाग्य को सूचित करती है।
- २८. यदि हृदय रेक्सा जरूरत से ज्यादा लाल हो तो वह व्यक्ति हिसक होता है।
- २६. यदि यह रेका पीलापन लिये हुए होती है तो उसे हृदय के रोग बराबर कने रहते हैं।
- ३०. यदि हृदय रेला अरूरत से ज्यादा चौड़ी हो तो स्वास्थ्य के मामते में वह जीवन-मर बराबर कमजोर बना रहता है।
- ३१. यदि यह रेखा बहुत अधिक पतली और लम्बी हो तो वह व्यक्ति निस्संदेह हत्यारा होता है।
- ३२. यदि हृदय रेला हवेली के अन्तिम सिरे पर पहुंचती है, परन्तु अपने आप में बहुत ही कमजोर होती है तो उस व्यक्ति के सन्तान नहीं होतो !
- ३३. यदि हृदय रेखा जंजीर के समान हो तो ऐसे व्यक्तियों का विश्वास नहीं किया जा सकता। ऋठ बोलने में ये व्यक्ति चतुर होते हैं।
- ३४. सदि सह रेखा अंजीरदार हो और शनि पर्वत के नीचे जाकर समाप्त होती हो तो उसे विपरीत सैक्स के प्रति भूणा रहती है।
- ३५. यदि किसी स्त्री के हाथ में शनि पर्वत पर जाकर हृदय रेखा जंजीर के समान दन गई हो तो वह स्त्री कुलटा होती है।
- ३६. यदि यह रेला सूर्य पर्वत के नीचे छिन्न-मिन्न हो जाती है, तो वह व्यक्ति कमजोर होता है।
- ३७. बुघ पर्वत के नीचे यदि यह रेखा टूट-फूट जाती है तो उसका वैवाहिक जीवन दुखमय होता है।
- ३८. बदि हृदय रेखा से कोई शाखा निकल कर मंगल पर्वत की खोर जाती है तो ऐसा म्यन्ति कठोर हृदय का तथा निर्देशी स्नमाव का होता है।
  - ३६. हृदय रेसा पर काले जिन्दु उसके विवाह में बाघा कारक माने गये हैं।

४०. यदि हृदय रेखा पर सफेद बिन्दु हों तो उसका वैवाहिक जीवन आदर्श कहा जाता है।

४१. यदि हृदय रेखा पर त्रिकोण का चिह्न हो तो उसे विश्व व्यापी कीर्ति मिलती है।

४२. यदि हृदय रेखा गुरू पर्वत पर जाकर मंगल पर्वत की ओर मुड़ जाती है तो वह व्यक्ति मुखं होता है।

४३. यदि यह रेखा चनुर्मुज के साथ कहीं पर भी समाप्त होती है तो वह ग्रस्थिय स्वभाव वाला माना जाता है।

४४. बिंद यह रेखा शनि पर्वत के नीचे मस्तिष्क रेखा से मिलती हो तो उसके जीवन में कई दुर्घटनाएं होती हैं।

४५. यदि हृदय रेला बुध पर्वत के नीचे मस्तिष्क रेखा से मिलती हो तो उस व्यक्ति की यौचन काल में ही मृत्यु हो जाती है।

४६. यदि यह रेखा नीचे भुक कर चन्द्र पर्वत की ओर जा रही हो, या चन्द्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर इससे मिलती हो तो उसे जीवन में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होती है।

४७. यदि कुछ तिरछी रेखाएं हृदय रेखा को कई जगह से काटती हो तो उसे जीवन में कई प्रकार के रोग होते हैं।

४८. यदि हृदय रेखा से निकल कर कोई सहायक रेखा मस्तिष्क रेखा से जुड़ जाती है तो उनमें प्रेम करने की क्षमता जरूरत से ज्यादा होती है।

४१. यदि हृदय रेखा से कोई सहायक रेखा निकल कर शनि पर्वत की ओर जाती है तो उसे प्रेम के क्षेत्र में निराशा मिलती है।

५०. यदि भाग्य रेखा से कोई सहायक रेखा निकल कर हृदय रेखा को स्पर्श करती हो तो उसका गृहस्थ-जीवन परेशानी पूर्ण होता है।

५१. यदि शुक्र पर्वत से कोई सहायक रेखा निकल कर हृदय रेखा से मिलती हो तो वह व्यक्ति जरूरत से ज्यादा भोगी होता है।

४२. यदि इस रेखा पर बुध पर्वत के नीचे क्रॉस हो तो उसे व्यापार में बार-बार असफलता का मुंह देखना पड़ता है।

५३. यदि इस रेखा से कई चतुर्भुज बनते हों तो उसकी प्रतिभा अत्यिषक होती है, परन्तु अपने मामले में वह असफल रहता है।

५४. यदि हृदय रेखा गृह पर्वत के नीचे कई शाखाओं में बंट जाती है, तो वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है।

४५. यदि इस रेखा के प्रारम्भ में ही शाखा पुंज ही तो वह व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बोलने वाला होता है। ५६. यदि इस रेखा के मध्य में शाखा पुंज हो तो ऐसा व्यक्ति कट्टर एवं वमण्डी होता है।

प्रे७ अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा नहीं हो तो वह निर्देगी होता है।

५ स्वि हृदय रेखा से किसी प्रकार की कोई सहायक रेखा नहीं निकलती है तो ऐसे व्यक्ति को सन्तान का सुख नहीं मिलता।

५६. यदि बिना किमी खांका के यह रेखा गुरु पर्वत के नीचे समाप्त होती हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में गरीब बना रहता है।

६०. यदि रेखा के अन्तिम सिरे पर कोई अलग तरह का निशान हो तो वह व्यक्ति लकवे का शिकार होता है।

६१. यदि सूर्य पर्वत के नीचे कोई बिन्दु हो तो ऐसा व्यक्ति भावक होता है।

६२. बुष पर्वत के नीचे यदि कोई बिन्दु दिलाई दे तो वह प्रसिद्ध विकित्सक होगा ।

६३. यदि रेखा पर वृत्त का चिह्न अनुमव हो तो हृदय रेखा की दृष्टि से कमजोर होता है।

६४. यदि हृदय रेखा पर कोई द्वीप दिखाई दे तो उसके जीवन में कई विश्वासभात होते हैं।

६५. यदि भाग्य रेखा तथा हृदय रेखा दोनों का द्वीप के चिह्न दिखाई दें ती वह व्यक्ति व्यभिचारी होता है।

६६. हृदय रेखा पर कोई बोट का चिह्न प्रतीत हो तो उसे जीवन में असफल प्रेम का सामना करना पड़ता है।

६७. हृदय रेखा जितनी ही ज्यादा स्पष्ट सुन्दर और लालिमा लिये हुए होगी वह व्यक्ति जीवन में उतनी ही ज्यादा सफलताएं एवं श्रेष्ठता प्राप्त करता है।

वस्तुत: द्वदय रेखा का मानव जीवन में बहुत ग्रधिक महत्त्व है और हस्तरेखा विशेषज्ञ के लिए यह बावस्यक है कि वह इस रेखा का सावधानी के साथ प्रध्ययन करें।

# सूर्यरेखा

मंग्रेजी में इस रेला को 'सन लाइन' एवं हिन्दी में यहा रेला भी कहते हैं। प्रत्येक ध्यक्ति की यह सामान्य इच्छा होती है कि वह जीवन में कुछ ऐसा कार्य करे जिससे समाज में उसके कार्यों की सराहना हो। लोग उसके विचारों को आदर दें भौर उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी भलय कीर्ति बनी रहे। इन सबके भव्ययन के लिए सूर्य रेला का सहारा लेना अत्यन्त आवश्यक होता है। यह सूर्य रेला ही मानव को उसके जीवन में यहा, मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, तथा कीर्ति दिलाने में सहायक होती है। यदि किसी ध्यक्ति के हाथ में स्वास्थ्य रेला, हृदय रेला और जीवन रेला चाहे कितनी ही अधिक पुष्ट हो परन्तु उसके हाथ में सूर्य रेला कमजोर होती है तो उस व्यक्ति का जीवन नगण्य-सा होकर रह जाता है। स्पष्ट गहरी और निर्दोष सूर्य रेला ही मानव को ऊंचा उठाने में सहायक होती है। हस्त रेला विशेषज्ञ के लिए इस रेला का सूक्ष्मता से अध्ययन झस्यन्त आवस्यक है।

यद्यपि विद्वानों के अनुसार हथेली में केवल सूर्य रेखा को ही महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों कि जब तक हथेली में भाग्य रेखा प्रबल नहीं होती तब तक सूर्य रेखा का प्रमाव विशेष नहीं मिलता। प्रतः सूर्य रेखा का अध्ययन करते समय भाग्य रेखा पर भी विचार करना चाहिए।

मेरे प्रनुमन में ऐसा आया है कि सभी व्यक्तियों के हाथों में सूर्य रेखा नहीं होती धीर यह बात भी सही है कि सूर्य रेखा का उद्गम भी अलग-अलग हाथों में अलग-अलग स्थानों से होता है। इसका प्रभाव इसकी लम्बाई तथा स्पष्टता से ही घनुभव होती है। इसलिये हाथ देखते समय सूर्य रेखा के उद्गम पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए।

यह रेखा सूर्य पर्वत के नीचे होती है। इसकी पहचान यह है कि इस रेखा का उद्गम चाहे कही से भी हुआ हो, परन्तु इस रेखा की समाप्ति सूर्य पर्वत पर ही होती है। जो रेखा सूर्य पर्वत तक नहीं पहुंचती वह रेखा सूर्य रेखा नहीं कहला सकती। पाठकों के हित के लिए मैं इस रेखा के उद्गम स्थल स्पष्ट कर रहा हूं:

- १. कुछ लोगों के हाथो में यह रेखा शुक्र पर्वत से प्रारम्भ होकर सूर्य पर्वत तक जाती है।
- २. कुछ हमेलियों में यह रेखा जीवन रेखा के समाप्ति के स्थान से प्रारम्भ होकर सूर्य पर्वत तक जाती है।

- ३. इसका उद्वम मंगल पर्वेत से जी देसा गया है। यहां से प्रारम्य होकर यह रेसा हृदय रेसा को काटती हुई सूर्य पर्वेत पर पहुंचती है।
- ४. कुछ हथेलियों में यह रेखा मस्तिष्क रेखा से प्रारम्भ होकर सूर्य पर्वत को स्पर्श करती है।
- प्र. इसका उद्गम हृदय रेखा से भी होता देखा गया है। यहां से यह सूर्य पर्वत तक जाती है।
- ६. कभी-कभी यह रेखा हवंस क्षेत्र से प्रारम्भ होकर सूर्य पर्वत तक पहुंच जाती है।
- ७. कभी-कभी यह रेखा चन्द्र पर्वेत से प्रारम्भ होकर सूर्य पर्वत की मोर जाती हुई दिखाई देती है।
- द. कुछ हाथों में यह रेखा मणिबन्य से प्रारम्भ होकर सूर्य पर्वत पर मार्ग की सभी रेखाओं को काटती हुई जा पहुंचती है।
- १. हथेली में इस रेखा को केतु पर्वत से प्रारम्म होकर भी भनामिका के मूल तक पहुंचते हुए देखा गया है।
  - १०. कई बार इस रेखा का उद्गम राहु क्षेत्र से भी देखा गया है।
- ११. कुछ हथेलियों में यह रेखा हथेली के बीच में से प्रारम्म होकर सूर्थ पर्वत पर पहुंच जाती है।
- १२. कुछ हयेलियों में यह रेखा बुध पर्वत से प्रारम्भ होकर सूर्य पर्वत तक पहुंचने में सक्षम होती है।

जहां तक मेरी जानकारी है, इसरेखा के उद्गम वहीं हैं। परन्तु इसके अलाबा भी इस रेखा के उद्गम हो सकते हैं, परन्तु पाठकों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सूर्य रेखा वही मानी जा सकती है जिसकी समाप्ति सूर्य पर्वंत पर होती है।

अब मैं प्रत्येक उद्गम स्थल से प्रारम्भ होने वाली सूर्य रेक्का का संझेप में वर्णन स्पष्ट कर रहा हूं:

- १. प्रथमा अवस्था: यह रेखा गुफ पर्वत से प्रारम्म होकर सूर्य पर्वत तक पहुंचती है। ऐसी रेखा अपने आप में अत्यन्त अनुकूल मानी जाती है। ऐसी रेखा रखने वाला व्यक्ति वार्थिक दृष्टि से सम्पन्न होता है। जीवन में पत्नी के अलावा अन्य कई स्त्रियों से सम्पर्क रहता है और उनसे धन-साम करता है अवया ऐसे व्यक्ति को ससुराल से विशेष धन प्राप्त होता है। सही शब्दों में कहा जाय तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के उपरांत ही होता है और अधिकतर ऐसे सोचों के माग्योदय प्रेमिका के माध्यम से होते देखे गये हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति नोद चले जाते हैं जिससे उन्हें विशेष धन-प्राप्त हो जाता है।
- २. द्वितीयावस्था: बहुत कम हाथों में ऐसी रेखा देखने की मिलती हैं परम्यु जिन लोगों के हाथों में ऐसी रेखा होती है वे व्यक्ति डच्च कोटि के क्लाकार तथा

मावुक होते हैं साथ ही कला के माध्यम से वन-संचय करते हैं। उनका भाग्य अपने भाप में उज्ज्वल होता है। स्वभाव से ये व्यक्ति रसिक मिलनसार तथा सम्मोहक व्यक्तित्व बाले होते हैं।

३. तृतियावस्था: इस प्रकार की सूर्य रेखा जिन हथेलियों में होती है वे व्यक्ति मिलिट्री में या पुलिस विमाम में उच्च पद पर पहुंचते हैं तथा अपने कार्यों से राज्यस्तरीय अथवा राष्ट्रस्तरीय सम्मान प्राप्त करते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति अपने ही प्रयत्नों से सफलता प्राप्त करते हैं, परन्तु धीरे-बीरे परिश्रम करते हुए मन्त में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं।

४. चतुर्यावस्था: ऐसे व्यक्ति प्रमुख: बुद्धिजीवी होते हैं। इसके अन्तर्गत उच्च कोटि के वैज्ञानिक तथा तार्किक एवं दार्शनिक व्यक्ति होते हैं। ये जीवन में चाहे किसी भी प्रकार का कार्य प्रारम्भ करें इन्हें पूरी सफलता भिलती है और प्रत्येक क्षेत्र में वे अपनी तीक्षण बुद्धि का प्रयोग करते हैं। इनके कार्य अपने भाप में महत्त्व-पूर्ण होते हैं। जीवन के २५ वें वर्ष से इनका भाग्योदय होता है तथा समाज में इनको विशेष सम्मान तथा यश प्राप्त होता है।

५. वंचमायस्था: जिन हथेलियो में इस प्रकार की रेखा होती है, वे अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं। यद्यपि यह बात सही है कि इनका प्रारम्भिक जीवन जरूरत से ज्यादा कष्टमय होता है परन्तु प्रप्ते प्रयत्नों से ये इतनी अधिक प्रगति कर लेते हैं कि लोग दांतो तले उंगली दबाते हैं। जीवन के १५ वर्षों के बाद इनका सम्मान और ख्याति अत्यन्त उच्च स्तर का हो जाता है। इनके कार्य चमत्कार-पूर्ण ढंग से सम्पन्न होते हैं तथा जीवन में और मृत्यु के बाद भी इन्हें अक्षुष्ण यद्या मिलता है। परन्तु यदि यह रेखा मार्ग में ही टूट जाती है तो उसे जीवन में बदनामी का भी सामना करना पढता है।

६. षरठावस्था: ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। न तो उसे जीवन में व्यवस्थित ढंग से शिक्षा मिलती है और न उसे जीवन में ऊंचा उठाने में कोई सहायता देता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में जो भी उन्नित करते हैं प्रपने प्रयत्नों से ही कर पाते हैं। फिर भी आगे चलकर ये व्यक्ति न्यायधीश बैरिस्टर व्यथवा प्रमुख शिक्षा-शास्त्री बन जाते हैं। जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करते हैं तथा विदेश में प्रेम सम्बन्ध के कारण बदनामी भी सहन करनी पड़ती है।

७. सप्तमावस्था: ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय विवाह के बाद ही होता है। विवाह के बाद ये व्यक्ति आश्चर्यंजनक रूप से प्रगति करते हैं। अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं, तथा अपने लक्ष्य तक पहुंचने की योग्यता जुटा पाते हैं। ऐसे व्यक्ति भावुक सहृदय एवं रिसक होते हैं। शान-शौकत, दिखाबा आदि इनको प्रिय लगता है। आडम्बर-प्रिय ये व्यक्ति अपने चारों जोर अस का बातावरण बनाये रखते हैं।

- द. अव्यवसम्बा: बहुत ही कम लोगों के हाथों में इस प्रकार की सूर्य रेखा देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में वन, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति बादि का कोई प्रमान नहीं रहता। ये व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले तथा धर्म में पूरी बास्था रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति उच्च कोटि के व्यापारी एवं सफल साहित्यकार होते हैं।
- ह. नवसायस्था : यह रेखा सुन्दर, स्पष्ट और लालिमा लिये हुए जिस व्यक्ति की हथेली में होती है उस व्यक्ति का बचपन अत्यन्त सुखमय व्यतीत होता है। उसके जीवन में घन, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहती। जीवन में ऐसे लोगों को बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। थोड़े से प्रयन्नों से ही इनको जीवन में सफलताएं मिलती रहती हैं। ऐसे व्यक्ति ऊंचे स्तर के व्यापारी होते हैं। परन्तु इन लोगों में एक कमी यह होती है कि इनका सम्बन्ध निम्नस्तर के व्यक्तियों से विशेष होता है, जिसकी वजह से समाज में इनका सम्मान कुछ कम होता है। परन्तु ये अपने जीवन में न तो समाज की परवाह करते हैं और न अपने ऊपर किसी प्रकार का अंकुश्च ही मानते हैं।
- १०. दशमावस्था: जिन हथेलियों में इस प्रकार के यश रेखा, या सूर्य रेखा देखने को मिलती है वे ध्यक्ति चतुर तथा उत्माही होते हैं। बात के मूल में ये तुरन्त पहुंच जाते हैं, और सामने वाले व्यक्ति के चेहरे को देख कर ही उसके मन के भावों को पहिचान लेते हैं। जीवन में ये स्वतंत्र प्रकृति से बने रहते हैं। एक बार ये जो भी निर्णय ले लेते हैं, उस पर पूरी तरह से धमल करते हैं। जीवन में ऐसे व्यक्ति सफल एवं श्रेष्ठ मित्र कहे जा सकते हैं।
- ११. एकावसावस्था: जिन लोगों के हाथों में यह रेखा पाई जाती है, वे व्यक्ति प्रवल माग्यशाली होते हैं, उनको जीवन में कई बार आकस्मिक घन-लाम होता है। समाज में मौतिक दृष्टि से इनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती समी दृष्टियों से ये व्यक्ति सुखी और सफल कहे जाते हैं।
- १२. द्वावशाबस्था: बहुत कम व्यक्तियों के हाथों में इस प्रकार की सूर्य रेखा देखने को मिलती है, जिन व्यक्तियों के हाथों में ये रेखा होती है वे सफल प्रभिनेता होता है, तथा अपनी कला के माध्यम से प्रमुख्य धन तथा यश प्राप्त करते हैं।

श्रव में सूर्य से सम्बन्धित कुछ नए तथ्य पाठकों के सामने स्पष्ट कर रहा हूं :

- १. सम्बी स्पष्ट और सीघी सूर्य रेखा व्यक्ति को यश्च, मान, प्रतिष्ठा दिलाने में सहायक होती है।
- २. यदि दोनों हाथों में यह रैसा स्पष्ट हो तो वह व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है।
- यदि यह रेला बिना कहीं से कटे हुए अपनी पूरी लम्बाई लिये हुए हो तो उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती।

- ४. छोटी सूर्य रेखा व्यक्ति के जीवन में परिश्रम एवं संधर्व के बाद ही सफामता देने में सहायक होती है।
- भूयं रेखा जिस जगह कट जाती है घायु के उस भाग में वह व्यक्ति अपना
   व्यापार अथवा कार्य बदल लेता है।
- इ. यदि हथेली गहरी हो और सूर्य रेखा स्पष्ट हो तो उस व्यक्ति की प्रतिमा का सही रूप में उपयोग नहीं हो पाता ।
- ७. यदि यह रेक्स पतली या फीकी हो तो वह व्यक्ति अपनी कला का पूरा-पूरा उपयोग नहीं कर पाता ।
- पदि सूर्य रेखा के मार्ग में दीप के चिह्न हों तो वह जीवन में दिवालिया
   होता है तथा उसको समाज से अपयश मिलता है।
- ह. यदि हथेली में वृहस्पति पर्वत उभरा हुझा हो और सूर्य रेखा गहरी हो तो उस व्यक्ति के संबंध अत्यन्त ऊंचे स्तर के व्यक्तियों से होते हैं।
- १०. यदि सूर्य रेखा पर तारे का चिह्न हो तो वह व्यक्ति अपनी कला के माध्यम से विश्वव्यापी सफलता प्राप्त करता है।
- ११. हयेली में जिस स्थान पर सूर्य रेखा सबसे अधिक गहरी हो आयु के उस आग में वह व्यक्ति विशेष घन लाम प्राप्त करता है।
- १२. यदि सूर्य रेला की समाप्ति पर जिन्दु का चिह्न हो तो उसे जीवन में बहुत अधिक कब्ट उठाना पडता है और अन्त में सफलता मिलती है।
- १३. यदि हथेली में सूर्य रेक्षा पतली हो परन्तु सीघी और स्पष्ट हो तो वह स्यक्ति समृद्धिवान होता है।
- १४. यदि सूर्य रेखा के अन्त में नक्षत्र का चिह्न हो तो उसे राष्ट्रव्यापी सम्मान मिलता है।
- १५. यदि सूर्य रेला के प्रारम्म में और अन्त में नक्षत्र का चिह्न हो तो उसे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती।
- १६. यदि सूर्य रेखा की समाप्ति कई छोटी-छोटी रेखाओं से हो तो उसे जीवन में असफलता ही मिलती है।
- १७. यदि सूर्य रेखा की समाप्ति किसी तिरखी रेखा से हो तो वह जीवन में मली प्रकार से प्रगति नहीं कर पाता ।
- १ ज. यदि सूर्य रेखा की समाप्ति पर कॉस का चिह्न हो तो व्यक्ति का धन्त अस्यन्त दुसमय होता है।
- १९. यदि सूर्य रेखा कई जगह से टूटी हुई हो तो उसमें प्रतिया तो होती है परन्तु उसके माध्यम से न तो वह श्रेष्ठ धन लाग कर सकता है और न उसे उच्च कोटि का सम्मान ही मिसता है।

- २०. बदि सूर्व रेखा हाच में नहीं हो तो उस व्यक्ति का जीवन सगभग वैकार रहता है।
- २१. यदि सूर्य रेक्सा पर वर्ग का चिह्न हो तो उसे जीवन में कई बार अपमान सहन करना पडता है।
- २२. यदि बोनों ही हाथों में यह रेखा जीवन रेखा से प्रारम्भ होती हो तो वह कला के साध्यम से सफलता प्राप्त करता है।
- २३. यदि सूर्य रेखा का अन्त दो घाराओं से होता हो वा अन्त में यह रेखाएं हो भागों में बंट जाती हो तो समाज में उसे सम्मान नहीं मिलता।
- २४. यदि सूर्य रेखा के साथ-साथ कई और सहायक रेखाएं दिखाई दें तो वह जीवन में आक्ष्मर्यजनक प्रगति प्राप्त करता है।
- २४. यदि विवाह रेखा के द्वारा सूर्य रेखा कटी हुई हो तो उसका गृहस्य-जीवन पूर्णतः दुखदायी होता है।
- २६. यदि सूर्य रेखा से कोई एक रेखा मस्तिष्क रेखा की और जाती हो तो उसे जीवन में पूर्ण धन-साभ रहता है।
- २७. यदि इस रेखा पर चतुर्मुज का चिक्क हो तो उसे प्रारम्म में बहुत ज्यादा असफलताएं मिलती हैं परन्तु झन्त में पूर्ण सफलता मिल जाती है।
- २८. यदि इस रेखा को तीन-चार रेखाएं काटती हों तो वह जीवन में किसी भी कार्य में सफल नहीं होता।
- २६. यदि शनि पर्वत से कोई रेखा निकलकर सूर्य रेखा को काटती हो तो आर्थिक कमी की वजह से वह जीवन में सफल नहीं हो पाता।
- ३०. यदि यह रेखा स्पष्ट हो पर साथ में कुछ सहरदार रेखाएं दिखाई दें तो उस व्यक्ति की प्रतिमा का कोई उपयोग नहीं होता।
- ३१. यदि सूर्य रेखा गहरी हो भीर इसके दोनों ओर जो सहायक रेखाएं चल रही हो तो उस व्यक्ति को उच्चस्तरीय सम्मान मिलता है।
- ३२. यदि सूर्य रेखा से कोई शाखा निकलकर शनि पर्वत की मोर जाती है तो उस पर्वत के विशेष गुज व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।
- ३३. यदि सूर्य रेखा से कोई शाखा निकलकर गुरु पर्वत पर पहुँचे तो उस अपनित को जीवन में श्रेष्ठ राज्य पद प्राप्त होते है।
- ३४. यदि इस रेला के श्वास-पास बहुत सी छोटी-छोटी रेलाएं दिलाई दें तो उसके जीवन में बाधिक बाधा रहती है।
- ३५. यदि हृदय रेखा से निकलकर कोई शाखा त्रिशूल वत बन कर सूर्य रेखा को स्पर्श करे, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं के प्रयस्नों से ही सफलता प्राप्त करता है।

३६. यदि जनामिका उंगली टेड़ी-मेड़ी हो पर सूर्य रेखा स्पष्ट हो तो उसे अपराघ पूर्ण कार्यों से यश मिलता है।

३७. यदि सूर्य रेखा के अन्त में तीन रेखाएं दिखाई दें तो उसके जीवन में भाषिक दृष्टि से कोई कमी नहीं रहती।

३ व्यक्ति यह रेखा बार-बार टूट कर बढ़ रही हो तो वह अपने आसस्य के कारण ही सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है।

३१. यदि यह रेसा जंजीरदार हो तो उस व्यक्ति के जीवन में काफी बाधाएं रहती हैं।

४०. यदि यह रेखा टेड़ी-मेड़ी हो तो उस व्यक्ति के कार्य ही उसके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं।

४१. यदि हथेली में भाग्य रेखा तथा सूर्य रेखा दोनों ही श्रेष्ठ हों तो उसका जीवन सभी दृष्टियों से श्रेष्ठ होता है।

४२. यदि रेखा के अन्त में द्वीप हो तो वह जीवन-मर बीमार बना रहता है वस्तुतः सूर्य रेखा व्यक्ति के जीवन को भीर उसके भाग्य को समक्तने के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। अतः हस्तरेखा विशेषज्ञ को सूर्य रेखा का अत्यन्त सूक्ष्मता से भीर गहराई से अध्ययन करना चाहिए।

## भाग्य रेखा

यदि मानव के जीवन में सब कुछ होता है पर यदि उसका भाग्य साथ नहीं देता है तो एक प्रकार से उसका पूरा जीवन व्यर्थ कहा जाता है। चाहे व्यक्ति के पास मध्य व्यक्तित्व, हो चाहे हृदय से वह कितना ही उदार हो, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से उसमें सभी प्रकार की श्रेष्ठता हो, परन्तु यदि उसका भाग्य उसे साथ नहीं देता है तो उसका जीवन एक प्रकार से निष्क्रिय हो जाता है। कहा जाता है कि यदि व्यक्ति का भाग्य साथ देता हो और यदि वह मिट्टी भी छू ले तो वह सोना बन जाती है। इसके विपरीत यदि भाग्य साथ नहीं देता तो सोने को भी स्पर्श करने पर वह मिट्टी के समान हो जाता है।

वस्तुतः जीवन में भाग्य का महत्त्व सबसे अधिक माना गया है। इसीलिए हाथ में भी भाग्य रेखा या प्रारब्ध रेखा को महत्त्व दिया जाना है। अंग्रेजी में इसे 'फेट लाइन' कहते हैं। यह रेखा जितनी अधिक गहरी, स्पष्ट और निर्दोष होती है उसका भाग्य उतना ही ज्यादा श्रेष्ठ कहा जग्ता है। यदि व्यक्ति के हाथ में सभी रेखाएं दूषित एवं कमजीर हो परन्तु यदि उसकी भाग्य रेखा अपने आप में अत्यन्त श्रेष्ठ हो तो यह बात निश्चित है कि उसकी ये सारे दुर्गुण छिप जाते हैं और वह जीवन में पूर्ण प्रगति करने में समर्थ हो पाता है। श्रत. हस्त रेखा विशेषक्र को चाहिए कि वह हथेली का भ्रष्ययन करते समय भाग्य रेखा का सावधानी से अध्ययन करे।

सभी हाथों में यह भाग्य रेखा नहीं पाई जाती है ग्रीर मेरा तो यह अनुभव है कि लगभग ५० प्रतिशत हाथों में भाग्य रेखा का अभाव ही होता है। परन्तु मेरे कथन का यह अभिप्राय नहीं लिया जाना चाहिए कि जिसके हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती वह व्यक्ति माग्यहीन होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भाग्य रेखा के ग्रभाव में प्रयत्न करने पर भी व्यक्ति को पूर्ण सफलता नहीं मिल पानी। भाग्य रेखा होने से व्यक्ति थोड़ी-सी प्रतिभा और परिश्रम से ही कार्य को ग्रपने मनोनुकूल बना लेता है।

इस रेखा को शनि रेखा भी कहा जाता है क्योंकि इस रेखा की समाप्ति शनि पर्वत पर होती है। यद्यपि यह रेखा व्यक्ति के हाथों में भलग-अलग स्थानों से प्रारम्भ होती है परन्तु इस रेखा की समाप्ति शनि पर्वत पर ही होती देखी गई है। इसलिए भी इसको शनि रेखा के नाम से पुकारते हैं। जिन हाथों में यह रेखा कमजोर होती है या नहीं होती है उन व्यक्तियों की उन्नित तो होती है परन्तु उनकी उन्नित में भाइयों, सम्बन्धियों या रिश्तेदारों का किसी प्रकार का कोई सहयोग उसे उसके जीवन में नहीं मिलता। इस प्रकार से वह जो भी प्रवित करता है स्वयं के प्रयत्नों से ही कर पाता है। ऐसे सोगों को न तो समाज से किसी प्रकार का कोई सहयोग मिलता है और न परिवार से ही सहायता मिलती है। जिन लोगों के हाथों में शनि रेखा का अभाव हो तो यह समक्ष लेना चाहिए कि इसके जीवन में जो भी दिखाई दे रहा है वह सब इसके प्रयत्नों से ही संभव हुआ है।

यह रेला नीचे से ऊपर की घोर बढ़ती है जैसा कि मैंने स्पष्ट किया है कि हुचेली में इस रेला के उद्गम स्थान धलग-प्रलग होते हैं परन्तु इस रेला की समाप्ति धानि पर्वंत पर ही जाकर होती है। इस रेला के माध्यम से मानव की इच्छाएं, भावनाएं उसका बौद्धिक एवं मानसिक स्तर तथा उसकी क्षमताघों का अनुमान हो जाता है। माध्य रेला के माध्यम से यह जाना जा सकता है कि यह व्यक्ति जीवन में कितनी प्रगति करेगा। इसके जीवन में आधिक दृष्टि से क्या स्थित होगी? क्या इसको जीवन, में बन, मान, पद प्रतिष्ठा घादि मिल सकेंगे? क्या इसका जीवन परेशानियों से भरा हुआ है? क्या यह व्यक्ति अपने जीवन में इन बाधाओं को पार कर सफलता प्राप्त कर सकता है? ये सारे तथ्य माय्य रेला के माध्यम से ही जाने जा सकते हैं।

मध्यमा उंगली के मूल में शनि पर्वत होता है। हथेली के किसी भी स्थान से कोई श्री रैका प्रारम्भ होकर शनि पर्वत को स्पर्श कर लेती है तो वह भाग्य रेक्षा कहलाने लगती है। हथेली के भिन्न-भिन्न स्थानों से प्रारंभ होने के कारण माग्य रेक्षा का महत्त्व भी भिन्न-भिन्न हो जाता। इसलिये भाग्य रेक्षा का उद्गम तथा उसकी समाप्ति दोनों ही बिन्दुओं का भलीमांति सूक्ष्मता से अध्ययन करना चाहिये।

यदि यह रेखा कहीं से भी प्रारम्भ होकर बिना किसी अन्य रेखा का सहारा लिये शनि पर्वत पर पहुंच जाती है तो निःस्तन्देह ऐसी रेखा प्रवल भाग्य वर्डक एवं श्रेष्ठ मानी जाती है परन्तु यदि भाग्य रेखा शनि पर्वत को पार कर मध्यमा उंगली के पौर तक पहुंचने की कोशिश करती है तो ऐसी रेखा दूषित कहलाती है।

ऊपर मैंने भाग्य रेखा के बारे में कुछ तथ्य स्पष्ट किये हैं। मेरे झनुभव के बाभार पर माग्य रेखा का उद्गम निम्न प्रकार से हो सकते हैं:

- हबेली में माग्य रेखा मणिबन्ध के ऊपर से निकल कर अन्य रेखाझों का सहारा लेती हुई शनि पर्वत तक पहुंचती है।
- २. कई बार यह रेखा जीवन रेखा के पास में से निकल कर शनि क्षेत्र पर पहुंच जाती है।
  - ३. भाग्य रेखा गुक्र पर्वत से भी निकल कर शनि पर्वत तक पहुंचती है।
  - V. कभी-कभी यह रेखा मंगल पर्वत से भी निकलती हुई दिखाई दी है।

- यह रेखा जीवन रेखा को काटती हुई शनि पर्वत तक पहुंचने का प्रयास
   भी करती है।
  - ६. कुछ इावों में मैन भाग्य रेखा राह क्षेत्र से भी निकलती हुई देखी है।
- अनुमव की है।
  - कई बार यह रेखा नेपच्युन क्षेत्र तक शनि पर्वत तक जाती है।
  - कुछ हाथों में यह रेखा चन्द्र पर्वत से भी निकलती है।
  - १०. हर्षेल क्षेत्र से भी इस रेखा का प्रारम्भ देखा जा सकता है।
- ११. कई बार यह रेखा मस्तिष्क रेखा से प्रारम्म होकर शनि पर्वत की ओर जाती है।

ऊपर मैंने भाग्य रेखा के ग्यारह उद्गम स्थान बनाये हैं। अधिकतर हाथों में उद्गम स्थल इसी प्रकार के दिखाई देते हैं। परन्तु इसके ग्रलावा भी उद्गम स्थल हो सकते हैं।

आगे के पृथ्ठों में मैं इन उद्गम स्थलों से संबंधित अविष्यफल स्पष्ट कर रहा हूं:

१. प्रवमा अवस्था: — इस प्रकार की माग्य रेला सर्वात्तक कहलाती है। यह रेला जितनी अधिक स्पष्ट गहरी और निर्दोष होगी उतनी ही अच्छी कही जायेगी और उतना ही श्रेष्ठ मिल सकेगा। इस बात का हमेशा घ्यान रखना चाहिए कि भाग्य रेला शिन पर्वंत तक पहुंचती है तो वह शुभ कहलाती है। परन्तु यदि शनि पर्वंत को पार कर मध्यमा उंगली पर चढ़ने लग जाती है तो वह विपरीत फल देने सग जाती है कुछ हाथों में मैंने यह भाग्य रेला मध्यमा रेला के दूसरे पौर तक पहुंचते हुए देला है परन्तु इस प्रकार की रेला बनने का यह तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्ति में महत्त्वा-कांक्षाएं तथा इच्छाएं जरूरत से ज्यादा होंगी परन्तु वह अपने जीवन में धपनी इच्छाओं को पूरी होते हुए नहीं देल पाता। यह बढ़ी हुई भाग्य रेला व्यक्ति बने बनाये कार्य की विगाइ देती है।

परन्तु इस प्रकार की यह रेखा मध्यमा उंगली पर न चढ़े मिपतु शिन क्षेत्र तक ही जाकर इक जाय तो ऐसी रेखा घुम फलदायक कही जाती है। यदि माग्य रेखा शिन क्षेत्र तक जाते-जाते दुमुही हो जाती है तो यह विशेष सफलता का सूचक है। यदि भाग्य रेखा के अन्तिम बिन्दु पर दो सिराएं फटकर एक सिरा झानि पर्वंत पर रुकता है और दूसरा सिरा गुरु पर्वंत तक पहुंच जाय तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक ऊंचे पद पर पहुंचता है। ऐसे व्यक्ति सामान्य चराने में जन्म सेकर मी उच्चपद प्राप्त होते देखा गया है। यदि साग्य रेखा को शनि पर्वत पर तिरष्टी रेखाएं काटती हों तो उसे जपने जीवन में बाघाएं देखने को मिलती हैं। बहुत अधिक बाघायों के बाद भी बहु अपने जीवन में सफल हो पाता है। ये बाघक रेखाएं जितनी ही कम होती हैं उतनी ही ज्यादा श्रम्की मानी जाती हैं।

यदि भाग्य रेखा का उद्गम मणिबन्ध के नीचे से हो तो ऐसी रेखा भी दोष-पूर्ण मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति दरिद्र तथा भाग्यहीन जीवन व्यतीत करते हैं।

२. द्वितीयावस्था: ---सामृद्रिक शास्त्र के अनुसार इस प्रकार की रेखा भी श्रेच्ठ मानी गई हैं। परन्तु यदि इस प्रकार की रेखा मध्यम उंगली पर चढ़ने का प्रयत्न करे तो यह बाधाओं को पैदा करने वाली मानी गई है। ऐसे व्यक्ति साहसी होते हुए भी परेखानियों से घिरे रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में गफलता बहुत मुश्किल से मिलती है।

जिसके हाथ में इस प्रकार की रेखा शनि पर्वत पर पहुंच जाती है तो यद्यपि बह व्यक्ति बचपन में परेशानियां उठाता है परन्तु आगे चलकर वह अपने प्रयत्नों से उन्नित करता है। और २०वें वर्ष में उसका पूर्ण भाग्योदय होता है।

ऐसे व्यक्ति संकोची स्वभाव के होते हैं तथा तुरन्त निर्णय लेने में समर्थ नहीं हो पाने । यदि इस प्रकार की माग्य रेखा पर बाड़ी-तिरछी रेखाएं हों तो उस व्यक्ति के जीवन में कई बार बाषाएं माती हैं । भीर मत्यन्त परिश्रम के बाद भी वह जीवन में सफल हो पाता है ।

यदि भाग्य रेखा के साथ-साथ जीवन रेखा भी बढ़ रही हो तो ऐसी रेखा शुभ नहीं मानी जाती। जीवन रेखा और माग्य रेखा का परस्पर मिलना या भागस में लिपटना ही भनुकूल नहीं कहा जाता।

३. तृतीयावस्या: यह रेला जितनी स्पष्ट होती है उतना ही ज्यादा शुभ की ता जाता है। ऐसी भाग्य रेला जीवन रेला को काट कर ही घागे बढ़ती है परन्तु जिस जगह वह जीवन रेला को काटती है। जीवन की उस अवधि में उसे बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति होने पर वह व्यक्ति मयंकर दुर्वटना में घायल हो सकता है। दिवालिया हो सकता है, अथवा आत्महत्या कर सकता है।

यह रेक्षा भुक पर्वत से निकलती है बतः यह बात सही समझनी चाहिए कि उस व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद ही होता है। ऐसा व्यक्ति प्रेम के क्षेत्र में बहुत अधिक बढ़ा-चढ़ा होता है। तथा ससुराल से बहुत अधिक घन मिलता है। ऐसे व्यक्ति की स्त्री सुन्दर, आकर्षक तथा तड़क-भड़क से रहने वाली होती है।

परन्तु ऐसे व्यक्तियों का बुढ़ापा बहुत कष्ट का होता है। उनका वैवाहिक बीवन भी सुसमय नहीं माना जाता। इस प्रकार की माग्य रेखा के बीच में यदि द्वीप का चिह्न दिखाई दे तो पति पत्नी मतभेद की वजह से एक साब नहीं रह पाते। ४. चतुर्थावस्था : यह भाग्य रेका भी सूत्र मानी गई है, परन्तु इनका भाग्योदय यौवनावस्था के बाद ही होता है। किसा के क्षेत्र में इसको बार-बार बाधाएं देसनी पढ़ती है तथा उच्च किसा प्रस्त नहीं कर पाता।

यदि इस प्रकार की भाग्य रेखा के साथ कोई सहायक रेखा न हो तो व्यक्ति जीवन में जपनी ही की हुई गलतियों पर पछताता रहता है। मित्रों का सहयोग उसे नहीं मिल पाता जीवन में उन्नित के लिए उसे कठोर परिश्रम करना पढ़ता है। उसका भाग्योदय अत्यिक विलम्ब से होता है और किसी के सहयोग से ही यह उन्नित कर पाता है ऐसा व्यक्ति पुलिस या मिलिट्री विभाग में विशेष उन्नित कर सकता है।

यदि यह रेखा मार्ग में टूट गई हो तो व्यक्ति को अपने जीवन में बार-कार बाधाओं का सामना करना पड़ता है यदि इस रेखा पर द्वीप हो तो ऐसा व्यक्ति भाग्य-हीम होता है।

थू. पंचमावस्था : यह रेखा हथेली में अनुकूल कही जाती है, परन्तु यह यह मध्यमा उंगली के छोर पर पहुंचने का प्रयत्न करती है तो वह व्यक्ति जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पाता। यद्यपि यह आगे बढ़ने के लिए बरावर प्रयत्न करता रहेगा परन्तु उसे जीवन में बार-बार असफलता का सामना करना पड़ता है किसी महत्त्वपूर्ण व्यक्ति के सहयोग से ही यह उन्नति कर सकता है।

जीवन के मध्य काल में ये व्यक्ति विकास करते हैं, ऐसे व्यक्ति सफल चित्र-कार अथवा साहित्यकार होते हैं, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में पारंगत होते हैं।

यदि ऐसी रेखा जीवन रेखा के आगे बढ़ने पर टूटी हुई हो या लहरदार बन गई हो तो उस व्यक्ति की उन्नित नहीं हो पाती, और निरन्तर अपने भाग्य को कोसता रहता है। यदि ऐसी रेखा को आड़ी या तिरछी रेखाएं काटे तो उस जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति सफल देश मक्त होते हैं तथा इनकी वृद्धावस्था अत्यन्त सूखमय होता है।

६. षटावस्थाः — जिसके हाब में इस प्रकार की भाग्य रेखा होती है वह अत्यन्त सौभाग्यशाली माना जाता है, इस प्रकार के व्यक्ति का माग्योदय ३६वें वर्ष के बाद से ही होता है जीवन के ३६ से ४२वें वर्ष के बीच बाश्चर्यजनक रूप से उन्नति करता है।

ऐसे व्यक्ति का प्रारम्मिक जीवन कत्यन्त कव्टदायक होता है, परन्तु उसका गीवनकाल और उसकी वृद्धावस्था अत्यन्त सुखकर मामी जाती है, भीर धपने जीवन के उत्तरकाल में उसे धन, मान, यश, प्रतिष्ठा, भ्रादि प्राप्त होती है।

यदि ऐसी रेखा बीच बीच में टूटी हुई हो तो उसके आग्य में बाघाएं बाती हैं और यदि उस रेखा पर वृत्त का चिह्न हो तो ऐसा अयक्ति मान्य हीन कहा जाता है यदि भाग्य रेखा से कोई सहायक रेखा निकल कर मूक पर्वत की बोर जाती हो तो वह

अवित अपने जीवन में पूर्व सफलता प्राप्त करता है।

७. सम्तमाबस्या :—हृदय रेखा से निकलने वाली यह प्राम्य रेखा सीभी कनि पर्वंत तक पहुंच जाती है पर कुछ सोगों के हाथों में यह रेखा आने चलकर त्रिश्स की तरह वन जाती है जिसका एक सिरा सूर्य पर्वंत की बोर दूसरा हिस्सा गुरु पर्वंत की बोर जाता है। ऐसी भाम्य रेखा अत्यन्त शुग मानी गई हैं। यदि इस प्रकार की भाम्य रेखा अन्त में बाकर दो टुकड़ों में बंट जाय तो वह व्यक्ति अपने जीवन में अपूर्व चन जान, यस, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।

ऐसा व्यक्ति सह्वय होता है अपने जीवन में वह निरन्तर दूसरों की सहायता करता रहता है। वह अपने प्रयत्नों से लाखो करोड़ों उपये कमाता है और व्यक्ति कारों में खर्च भी करता है। यदि इस रेखा के प्रारम्भ में द्वीप का चिह्न हो तो उसे धपने जीवन में बहुत बड़ी बदनामी उठानी पड़ती, है यदि यह रेखा बीच में टूटी हुई हो तो आयु के उस भाग में उसे विशेष आर्थिक हानी सहन करनी पड़ती है, यदि इस रेखा पर आड़ी-तिरछी रेखाएं हों तो उस व्यक्ति को जीवन में कई बार संवर्षों का सामना करना पड़ता है धौर अल्पन्त कठिनाई के बाद ही वह सफलता प्राप्त कर पाता है।

यदि इस रेक्षा के अन्तिम स्थान पर तारे का चिह्न हो तो उसकी अकाल मृत्यु होती है। यदि यह रेक्षा मध्यमा उंगुली पर चढ़ने का प्रयत्म करें तो वह जीवन में बराबर असफसता का सामना करता है।

द्र. प्रष्टमाषस्या : यदि यह रेखा निर्दोष स्पष्ट और गहरी हो तो उस व्यक्ति का बचपन अत्यन्त सुखमय व्यतीत होता है। विद्या की दृष्टि से वह श्रेष्ठ विद्या प्राप्त करता है। इस प्रकार के बालक की बुद्धि तेज होती है और वे अपने स्वतंत्र विचारों के कारण पहिचाने जाते हैं। यद्यपि परिवार से इनको किसी प्रकार का कोई विद्येष सहयोग नहीं मिलता। फिर भी ये प्रयत्न करके सफलता की ओर बढ़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति सफल साहित्यकार न्यायाधीश अथवा दार्शनिक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का गृहस्थ जीवन पूर्णत: सुखमय कहा जा सकता है।

विदेश यात्रा का योग इनके जीवन में कई बार होता है परन्तु इस प्रकार की भाग्य रेखा टूटी हुई या लहरदार हो तो उस व्यक्ति के जीवन में सफलता के अवसर कम रहते हैं। उसे जीवन में बार बार संघर्ष करना पड़ता है बहुत अधिक प्रयत्न के बाद ही सफलता मिल पाती है। यदि इस प्रकार की भाग्य रेखा अन्त में जाकर दो मुही बन जाती है तो यह श्रेष्ठ संकेत है, और ऐसा व्यक्ति निष्ण्य ही अपने उद्देश्यों में सफल होता है।

६. नवमावस्था: इस प्रकार की भाग्य रेखा को श्रत्यन्त शुभ माना गया है। यदि यह रेखा शनि पर्वत पर जाकर दो भागों में या तीन भागों में बंट जाती है तो वह व्यक्ति अनुसनीय धन का स्वामी होता है तथा जीवन में पूर्ण प्रवित करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बाब के स्रोत एक से अधिक होते हैं। यदि इस प्रकार की मान्य रेखा का अन्तिम सिरा गुरु पर्वत की ओर जा रहा हो तो वह व्यक्ति साहित्य के मान्यम से ओडिट फल प्राप्त करता है। यदि इस प्रकार का सिरा सूर्य पर्वत की मोर जाता हो तो वह विदेश में व्यापार कर पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। वार्मिक कार्यों में बढ़-बढ़ कर हिस्सा नेता है तथा समाज में उसे सम्माननीय स्थान मिखता है।

यदि इस प्रकार की रेसा ट्री हुई या जंजीरदार हो तो उसे जीवन में बहुस अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि यह रेसा मध्यमा उंगली की पोर पर चढ़ रही हो तो उसे जीवन में जरूरत से ज्यादा हानि सहन करनी पड़ती है।

जिस व्यक्ति के हाथ में ऐसी भाग्य रेखा होती है उनका साग्योदय विवाह के बाद ही होता है। उनका मन अस्थिर तथा वृत्ति चंचल होती है। जीवन में एक से प्रिक्षक स्त्रियों से वह सम्पर्क रखता है। इनके जीवन में जलयात्रा के योग बहुत प्रिक्षक होते हैं। ऐसे व्यक्ति एकान्त प्रेमी सहृदय एवं मधूर स्वभाव के होते हैं।

- १०. बशमाषस्या: जिस व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की माग्य रेखा होती है वह निश्चय ही उच्च पद प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करता है अथवा वह बायु सेना में उच्च पद प्राप्त अधिकारी होता है। जीवन में ऐसा व्यक्ति राष्ट्र-स्तरीय सम्मान प्राप्त करता है। इनके जीवन में साहस तथा धैये की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। यदि ऐसी माग्य रेखा जंजीरदार टूटी हुई या सहरियादार हो तो उसे जीवन में बहुत अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यदि इस प्रकार की भाग्य रेखा अन्त में जाकर दो भागों में बंट जाय और उसका एक सिरा गुढ पर्वंत तथा दूसरा सिरा सूर्य पर्वंत की ओर जाता हो तो वह व्यक्ति प्रवन्त भाग्यशाली होता है।
- ११. एकावसावस्था: ऐसी माग्य रेखा बहुत ही कम लोगों के हाथ में देखने को मिलती है। इन व्यक्तियों का व्यक्तित्व अपने झाप में भव्य होता है। ये चुक की तरह जीवन में चमकते हैं। इनके कार्यों से तमाज प्रभावित होता है। देश के दिशा-निर्देश में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके विचार इनके कार्य सभी कुछ योजना बद्ध होते हैं। एक साधारण कुल में जन्म लेकर भी ऐसा व्यक्ति सभी दृष्टियों से योग्य सम्पन्न और सुखी होता है।

यदि ऐसी रेखा अन्त में जाकर दो भागों में बंट जाय तो वह उच्च स्तर का अधिकारी होता है तथा उसके जीवन में मौतिक दृष्टि से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती।

अपर मैंने स्वारह प्रकार के भाग्य रेखा के उद्गम स्थल बतलाये हैं। परन्तु इसके जलावा भी उद्गम स्थल हो सकते हैं। पाठकों को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी रेखा शनि पर्वत को स्पर्श करती है वास्तव में वही रेखा भाग्य रेखा कहलाने की अधिकारी होती है।

यदि किसी के हाथ में एक से अधिक भाग्य रेखाएं हों और दोनों की समाप्ति शित पर्वत पर होती. हो तो उन दोनों रेखाओं का मिला-जुला फल उस व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलेगा। शित रेखा या माग्य रेखा की समाप्ति पर यदि कई छोटी-छोटी रेखाएं निकलती हों तो ये रेखाएं व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को सूचित करती हैं। यदि इस प्रकार की रेखाएं नीचे की तरफ गिरती हुई दिखाई दें तो वह व्यक्ति जीवन में बहुत अधिक परेशानियों का सामना करता है।

द्यागे के पृथ्ठों में भाग्य रेखा से सम्बन्धित कुछ नए तथ्य स्पष्ट कर रहा हूं।

- १. यदि भाग्य रेखा सीधी तथा स्पष्ट हो और शनि पर्वंत से होती हुई सूर्य पर्वंत की झोर जा रही हो तो वह व्यक्ति कला के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करता है।
- २. यदि यह रेक्सा लाल रंग की हो तथा मध्यमा उंगली के प्रथम पोर तक पहुंच जाय तो उस व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होती है।
- ३. यदि यह रेखा हृदय रेखा को काटते समय जंजीर के समान बन जाय तो उसे प्रेम के क्षेत्र में बदनामी का सामना करना पड़ता है।
- ४. यदि हृदय रेखा हथेली के मध्य में फीकी या पतली अथवा अस्पष्ट हो तो व्यक्ति का यौवनकाल दुखमय होता है।
- प्रति व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा के साथ-साथ सहायक रेखाएं भी हों तो उसका जीवन अत्यन्त सम्मानित होता है।
- ६. यदि भाग्य रेखा जंजीरदार ग्रथवा लहरदार हो तो जीवन में उसे बहुत अधिक दुख भोगना पड़ता है।
- ७. जिस व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती उसका जीवन अत्यन्त साधारण और नगण्य सा होता है।
- पदि भाग्य रेखा प्रारंभ से ही टेढ़ी-मेढ़ी ही तो उसका बचपन अत्यन्त कष्टदायक होता है।
- ध. भाग्य रेखा अपने उद्गम स्थल से प्रारंभ होकर जिस पर्वंत की भोर भी मुड़ती है या शनि पर्वंत से उसमें से कोई शाखा निकलकर जिस पर्वंत की भोर जाती है उस पर्वंत से सम्बन्धित गुणों का विकास उस व्यक्ति को जीवन में मिलता है।
- १०. यदि भाग्य रेखा चलते-चलते एक जाय तो वह व्यक्ति जीवन में बहुत अधिक तकलीफ उठाता है।
- ११. हयेली में भाग्य रेखा जिस स्थान में भी गहरी, निर्दोष, और स्पष्ट होती है जीवन के उस भाग में उसे विशेष लाभ या सुख मिलता है।

१२. भाग्य रेखा हथेसी में जितनी बार भी टूटती है जीवन में उतनी ही बार महत्वपूर्ण मोड़ बाते हैं या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

१६. यदि भाष्य रेखा मणियन्य से प्रारम्म होकर मध्यमा के ऊपर चढ़े तो वह दुर्भाग्यकाली होता है। जो माग्य रेखा ऐसी होगी उसे जीवन में किसी प्रकार का कोई सुख या बानन्द नहीं मिलेगा।

१४. यदि भाग्य रेला प्रवम मणिबन्ध से भी नीचे हो अर्थात् प्रथम मणिबन्ध से नीचे उसका उद्यम स्थम हो तो उसे जीवन में जरूरत से ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है।

१५. यदि शाय्य रेखा के साथ में कोई सहायक रेखा हो तो यह शुम कहा जाता है। यदि उंगलियां लम्बी हों भौर भाग्य रेखा का प्रारंभ चन्द्र पर्वत से हो तो ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध तांत्रिक होता है।

१६. यदि चन्द्र पर्वेत को काटकर माग्य रेखा आगे बढ़ती हो तो वह जीवन में कई बार बिदेश यात्रा करता है।

१७. यदि भाग्य रेखा के उद्गम स्थान पर त्रिकोण का चिह्न हो तो वह ज्यक्ति अपनी ही प्रतिमा से उन्नति करता है।

१८. यदि भाग्य रेखा से कुछ शाखाएं निकल कर ऊपर की भोर जा रही हों तो उसे अनुसनीय घन लाम होता है।

१६. यदि भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से प्रारंत हो और मार्ग में कई जगह झाड़ी तिरछी रेखाएं हों तो उस व्यक्ति को बुढ़ापे में सफलता मिलती है।

२०. यदि माग्य रेखा शनि पर्वत पर वृत्ताकार वन जाय तो उसके जीवन में अस्यिषक परिश्रम के बाद सफलता आती है।

२१. यदि माग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से प्रारंग हो और उसकी शाखाएं गुरु सूर्य तथा बुध पर्वत पर जाती हों तो वह व्यक्ति विश्वविख्यात होता है।

२२. यदि भाग्य रेखा के उद्गम स्थान पर तीन या चार रेखाएं निकली हुई हों तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय विदेश में होता है।

२२. यदि भाग्य रेखा के उद्गम स्थान से एक सहायक रेखा शुक्र पर्वंत की भोर जाती हो तो किसी स्त्री के माध्यम से उसका भाग्योदय होता है।

२४. यदि आग्य रेखा मस्तिष्क रेखा के पास समाप्त हो जाती हो तो उसे जीवन में बार बार निराक्षा का सामना करना पडता है।

२५. भाग्य रेखा पर जितनी ही आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं वे उसकी प्रगति में बाघक कहनाती हैं।

२६. यदि भाग्य रेसा की समाप्ति पर तारे का चिह्न हो तो उसकी वृद्धावस्था झरवन्त कथ्टमय होती है।

- २७. यदि मान्य रेसा ग्रीर विवाह रेसा परस्पर मिस जाव तो उसका बुहस्य बीवन दुसमय रहता है।
- २८. यदि माग्य रेका से कोई सहायक रेका निकलती हो तो वह माग्य को प्रवस बनाने में सहायक होती है।
- २६. यदि इस रेखा के ऊपर या नीचे शासाएं हों तो उसे व्यक्ति कच्छ उठाना पड़ता है।
  - ३०. भाग्य रेला के अन्त में कॉस या जाली हो तो उसकी कूर हत्या होती है।
- २१. यदि रेखा के अन्त में चतुर्मुज हो तो उस व्यक्ति की चर्म में विशेष आस्था होती है।
  - ३२. भाग्य रेखा पर वन का जिन्ह शुभ माना गया है।
- ३३. भाग्य रेखा गहरी स्पष्ट और सालिमा सिये हुए होती है तो व्यक्ति जीवन में शीध्र ही प्रगति करता है।

बस्तुतः भाग्य में ही जीवन का सब कुछ सार संगृहीत होता है। जतः जिसकी हथेली में भाग्य रेखा प्रबल, स्पष्ट, और सुन्दर होती है वह व्यक्ति अपने भाग्य से शीझ उन्नति करता है और समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त करता हुआ पूर्ण भौतिक सुक्षों का भोग करता है।

## स्वास्थ्य-रेखा

मानव के जीवन में स्वास्थ्य का महत्व सबसे प्रधिक माना है। व्यक्ति के पास यक्ष, मान, पद, प्रतिष्ठा, तथा ऐक्षवं हो परन्तु यदि उसके पास स्वास्थ्य की कभी हो तो उसका यह सारा वैभव एक प्रकार से व्ययं है। इसलिये वास्त्रों में स्वास्थ्य को सबसे उत्तम थन माना है। इस्तरेखा विशेषज्ञ को चाहिए कि वह जीवन रेखा का अध्ययन करने के बाद सबसे पहले स्वास्थ्य रेखा का ही अध्ययन करे।

उत्तम स्वास्थ्य का उसके पूरे जीवन और उसके कार्य-कलापों पर प्रभाव पड़ता है। यदि स्वास्थ्य उत्तम होता है तो वह सब कुछ कार्य कर सकता है, प्रत्येक कार्य में मानसिक और शारीरिक शक्ति लगा सकता है। परन्तु यदि स्वास्थ्य उसका साथ नहीं दे तो उसका जीवन एक प्रकार से व्यवं सा हो जाता है।

हथेली में स्वास्थ्य-रेखा का उद्गम किसी मी स्वान से हो सकता है परन्तु यह बात निश्चित है कि इसकी समाप्ति बुध पर्वत पर ही होती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई एक रेखा प्रारंभ होकर बुध पर्वत की बोर आने का प्रयश्न करती है परन्तु बुध पर्वत तक नहीं पहुंच पाती। ऐसी स्थिति में वह रेखा स्वास्थ्य रेखा नहीं कहला सकती। स्वास्थ्य रेखा वह तभी कहला सकती है जबकि वह बुध पर्वत को स्पर्श करे या बुध पर्वत पर पहुंचे। कुछ रेखाएं बुध पर्वत को मात्र स्पर्ध करके ही रह जाती हैं ऐसी रेखा को भी बुध रेखा या स्वास्थ्य रेखा मान केना चाहिए।

यह रेखा हवेली के किसी भी भाग से प्रारंभ हो सकती है। मुख्य रूप से इसका प्रारंभ निम्म स्थानों से होता है;

- १. शुक्र पर्वत से।
- २. जीवन रेखा के पास से।
- ३. हृदय रेका से।
- ४. चन्द्र पर्वत से ।
- ५. निवन्य से।
- ६. भाग्य रेला से।
- ७. मंगल पर्वत से ।

जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूं कि स्वास्थ्य रेखा का प्रारंग कहीं से भी हो सकता है परन्तु उस रेखा की समाप्ति बुध पर्वत पर ही होती है। इस रेला का भली भांति प्रध्ययन करना चाहिए। हथेसी में यह रेला जितनी अधिक स्पष्ट, निर्दोष व गहरी होती है संबंधित व्यक्ति का स्वास्थ्य उतना ही ज्यादा श्रेष्ठ एवं उन्नत होता है। उसका घरीर सुगठित और व्यक्तित्व, प्रभावधाली होता है। यदि हथेली में स्वास्थ्य रेला टूटी हुई हो या कटी-फटी, छिन्न-भिन्न, लहरदार, या जंजीर के समान हो तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य अपने आप में कमजोर होगा। जीवन में उसे किसी भी प्रकार का कोई जानन्द नहीं रह पायेगा। व्यक्ति की हथेसी में स्वास्थ्य रेला का स्पष्ट होना बहुत अधिक जकरी है।

कुछ हथेलियों में स्वास्थ्य रेखा का अमाव भी देखने को मिलता है। इस सम्बन्ध में मेरा यह अनुभव है कि स्वास्थ्य रेखा का न होना भी अपने-जाप में एक शुम संकेत है। जिन व्यक्तियों के हाथों में स्वास्थ्य रेखा नहीं होती। वे स्वस्थ धाकर्षक और मानस्दायक जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार के रोग से दूर रहते हैं तथा अपने पुरुषार्थ के बल पर सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं।

जिस हथेली में यह रेला चौड़ी होती है उसका स्वास्थ्य जीवन भर कमजोर रहता है। यदि यह रेला कड़ी के समान जुड़ी हुई हो तो उसे जीवन भर पेट की बीमारी रहती है। यदि लहर के समान यह रेला ऊपर की ग्रोर बढ़ रही हो तो उसे जिगर की बीमारी श्रवश्य ही होती है। इस रेला का पीलापन इस बात को स्पष्ट करता है कि ऐमा व्यक्ति पीलिया या रक्त से संबंधित बीमारी से पीड़ित रहेगा। स्वास्थ्य रेला पर जितने अधिक बिन्दु होते हैं उसका स्वास्थ्य उतना ही ज्यादा लराब रहता है। यदि किसी की हथेली में स्वास्थ्य रेला कई जगह से कटी हुई हो तो वह व्यक्ति जीवन भर बीमार बना रहता है।

कागे के पृष्ठों में मैं स्वास्थ्य रेखा से संबंधित कुछ विशेष तथ्य स्पष्ट कर रहा हूं।

- रै. यदि स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा से मिली हुई न हो तो ऐसा व्यक्ति वीर्षायु होता है।
- २. स्वास्थ्य रेखा जितनी मधिक सम्बी, स्वस्य और पुष्ट होती है उस व्यक्ति का स्वास्थ्य उतना ही अधिक श्रेष्ठ कहा जाता है।
- विद स्वास्थ्य रेखा का प्रारंग लाल हो तो उसे जीवन में हार्ट की बीमारी होती है।
- ें. यदि यह रेला मध्य में सास हो तो उसका स्वास्थ्य जीवन गर कमजोर बना रहता है।
- यदि यह रेखा अन्तिम स्थल पर लाल रंग की हो तो उसे सिर दर्व की बीमारी बनी रहती है।

- ६. यदि यह रेखा कई रंगों की हो तो उसे जीवन में पक्षाणात का सामना करना पड़ता है।
  - ७. बदि यह रेखा पीले रंग की हो तो उसे गुप्त रोग होते हैं।
- पदि स्वास्थ्य रेखा चन्द्र पर्वत से होती हुई हवेली के किनारे किनारे चस-कर बुध पर्वत तक पहुंचती हो तो वह जीवन में कई बार विदेश योत्राएं करता है।
- ६. यदि यह रेसा पतली तथा स्पष्ट हो एवं मस्तिष्क रेसा भी पुष्ट हो तो उस व्यक्ति को स्मरण-शक्ति अत्यन्त तीव्र होती है ।
- १०. यदि इस रेला पर तथा मस्तिष्क रेला पर वक्ने हों तो व्यक्ति जीवन भर बीमार बना रहता है।
- ११. यदि हथेली में स्वास्थ्य रेखा सुर्ख रंग की हो तो ऐसा व्यक्ति जरूरत से ज्यादा भोगी तथा कामी होता है।
- १२. यदि मस्तिष्क रेखा कमजोर हो या स्वास्थ्य रेखा लहरदार हो तो उसे पेट की बीमारी बनी रहती है।
- १३. यदि बुध पर्वत पर यह रेखा आकर कट जाती हो तो ऐसे व्यक्ति की पित्त दोष होता है।
- १४. यदि यह रेखा सास रंग की होकर हृदय रेखा से बढ़ती हो तो उसका हृदय अत्यन्त कमजोर सममना चाहिए।
- १५. यदि कोई स्वास्थ्य रेखा हृदय रेखा पर ऋास का चिह्न बनाती हो तो उसे मन्दाग्नि रोग रहता है।
- १६. यदि स्वास्थ्य रेखा से कई सहायक रेखाएं निकलकर ऊपर की घोर बढ़ रही हों तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रत्यन्त श्रेष्ठ माना जाता है।
- १७, यदि स्वास्थ्य रेखा लम्बी तथा लहरदार हो पर भाग्य रेखा कमजोर हो तो उसे जीवन में दोतों की बीमारी होती है।
- १८. यदि स्वास्थ्य रेखा कमजोर हो एवं हृदय रेखा भी कमजोर हो तो व्यक्ति दुवंल मनोवृत्ति का होता है।
- १६. यदि स्वास्थ्य रेखा के अन्तिम स्थल पर चतुर्मुज हो तो व्यक्ति दमे के रोग से पीड़ित होता है।
- २०. बदि उंगलियां कोणदार हों तथा स्वास्थ्य रेखा कमजोर हो तो व्यक्ति -सकते के रोग से पीड़ित रहता है।
- २१. यदि स्वास्थ्य रेला से कई छोटी-छोटी सालाएं नीचे की बोर जा रही हों तो उसका स्वास्थ्य जीवन मर कमजोर बना रहता है।
- २२. यदि स्वास्थ्य रेखा से कोई प्रशासा सूर्व पर्वत की बोर जा रही हो तो उस व्यक्ति के पास घतुलनीय वन होता है।

२३. यदि स्वास्थ्य रेखा की कोई प्रशासा श्रांत पर्वत की स्रोर जा रही हो तो वह व्यक्ति स्वास्थ्य से गंभीर मननशील तथा दीर्घायु होता है।

२४. यदि स्वास्थ्य रेखा में चन्द्र रेखा ग्राकर मिल रही हो तो वह व्यक्ति सफल कवि होता है तथा कई बार विदेश यात्राएं करता है।

२५. यदि स्वास्थ्य रेखा से कोई प्रशासा अर्धवृत्त सा बनाती हुई मंगल पर्वत की ओर जा रही हो तो वह व्यक्ति सफल मिवच्यवस्ता होता है ।

२६. यदि मनुष्य की हथेली में स्वास्थ्य रेखा चलकर हृदय रेखा की काट रही हो तो उस व्यक्ति को मिर्गी का रोग होता है।

२७. यदि लहरदार स्वास्थ्य रेखा भाग्य रेखा को स्पर्ध कर नेती है तो उस व्यक्ति का भाग्य जीवन भर कमजोर बना रहता है।

२८. यदि ऐसी रेखा मस्तिष्क रेखा को छूती हो तो उस व्यक्ति का दिमाग ध्रस्यन्त कमजोर रहता है।

२१. यदि लहरदार स्थास्थ्य रेखा सूर्यं पर्वत को स्पर्ध करती हो तो वह जीवन में कई बार बदनामी उठाता है।

३०. यदि स्वास्थ्य रेखा लहरदार हो तथा बुध पर्वत को पार करती हो तो उसे ज्यापार में जबरदस्त हानि सहन करनी पड़ती है।

३१. यदि उंगलियां नोकीली हों ग्रीर हथेली में स्वास्थ्य रेखा का ग्रमाव हो तो वह व्यक्ति कियाशील होता है।

३२. यदि बुध पर्वत अत्यन्त विक्षिप्त हो और स्वास्थ्य रेखा का अभाव हो तो वह व्यक्ति खुध मिजाज होता है।

३३. यदि लहरदार बुघ रेखा मुडकर धुक पर्वत की ओर जा रही हो तो उसे श्रेम के क्षेत्र में जबरदस्त घवका लगता है।

३४. यदि स्वास्थ्य रेखा पर द्वीप का चिह्न हो तो उसे रक्त संबंधी बीमारियां होती हैं तथा उसके फेफड़े कमजोर होते हैं।

३५. यदि स्वास्थ्य रेला के आस-पास कई छोटी छोटी रेलाएं हों तो उत्त व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा कमजोर रहता है।

३६. यदि स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा से बढ़कर मस्तिष्क रेखा तथा हृदय रेखा को स्पर्ध करती हुई ग्रागे बढ़ती है तो उसे जीवन में कमजोरी रहती है।

३७. यदि जीवन रेखा के साथ यह रेखा जुड़ी हुई हो परन्तु इस रेखा पर मीले घटने हों तो उसे हृदय रोग की शिकायत बनी रहती है।

३८. यदि मस्तिष्क रेखा के बन्त में तथा स्वास्थ्य रेखा के बन्त में काँस हो तो वह व्यक्ति सफल होता है। ३१. यदि स्थास्थ्य रेखा कहीं पर श्वसकदार तथा कहीं पर फीकी हो अथवा दुकड़ों में बंटी हो तो उसका स्वास्थ्य जीवन भर कमजोर रहता है।

४०. वदि स्वास्थ्य रेखा कमजोर और बत्यन्त पतसी हो तो उसके चेहरे पर

सुस्ती बनी रहती है।

४१. यदि स्वास्थ्य रेका और सूर्व रेका का परस्पर सम्बन्ध बन गया हो तो इस व्यक्ति का मस्तिष्क अत्यन्त उर्वर होता है।

४२. यदि इस रेखा के मन्त में कॉस हो तथा मस्तिष्क रेखा पर भी कॉस का

चिह्न हो तो व्यक्ति जीवन में भन्या होता है।

४३. यदि स्वास्थ्य रेखा के मार्च में कहीं पर तिरछी रेखा कटती हो तो आयु के उस माग में जनरदस्त एक्सीडेन्ट (दुर्घटना) होता है।

४४. यदि रेला पर तारे का जिल्ल हो तो उसे जीवन में परिवार का सहयोग

नहीं मिलता।

४५. यदि स्वास्थ्य रेखा के झास-पास कॉस का चिह्न हो तो उसके जीवन में कई बार दुर्घटनाएं घटित होती हैं।

४६. यदि राहू क्षेत्र पर गुजरते समय स्वास्थ्य रेखा पर द्वीप का चिह्न हो तो ऐसा व्यक्ति टी ० बी ० के रोग से पीड़ित रहता है।

४७. यदि मस्तिष्क रेला पर द्वीप का चिह्न हो और उस द्वीप के ऊपर से होकर स्वास्थ्य रेला गुजर रही हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य जीवन में अत्यन्त कमजोर रहेगा।

४८ यदि भाग्य रेला कटी हुई हो तथा स्वास्थ्य रेला पर द्वीप का चिह्न हो तो व्यक्ति आधिक दृष्टि से पीड़ित रहता है।

४९. यदि स्वास्थ्य रेखा हथेली के अन्दर वंसी हुई सी हो तो उसे गुप्त रोग रहते हैं।

५०. स्वास्थ्य रेखा पर कॉस स्वास्थ्य की हानि की मोर ही संकेत करते हैं।

प्रश. यदि स्वास्थ्य रेखा पर नक्षत्र हों तो व्यक्ति को पारिवारिक सुल नहीं मिलता।

४२. यदि बुध रेसा तथा प्रणय रेसा बापस में मिली हुई हों तो उस व्यक्ति की पत्नी का स्वास्थ्य जीवन भर कमजोर रहता है ।

५३. यदि दोनों हाथों में स्वास्थ्य रेक्सा स्पष्ट हो तो वह व्यक्ति कामुक और भोगी होता है।

५४. यदि स्वास्थ्य रेसा दुहरी हो तो व्यक्ति श्रेष्ठ भाग्य का स्वामी होता है।

५५. यदि दुहरी स्वास्थ्य रेखा सूर्य पर्वत को मी स्पर्श करती हो तो वह स्विक्त राजनीति में अस्थन्त बेच्छ पद प्राप्त करता है। ४६. यदि स्वास्थ्य रेसा तथा हृदय रेसा का मिसन बुध पर्वत के नीचे हो तो उस व्यक्ति की मृत्यु हार्ट-घटक से होती है।

५७. यदि स्वास्थ्य रेखा के साथ में कोई सहायक रेखा भी चल रही हो तो उस स्यक्ति का स्वास्थ्य अत्यन्त श्रेष्ठ समभना चाहिए।

१८. यदि स्वास्थ्य रेखा ठीक हो परन्तु नासूनों पर पीली घारियां हो तो उस व्यक्ति की ग्रसामयिक मृत्यु होती है।

५६. यदि स्वास्थ्य रेखा नीचे से पुष्ट परन्तु ऊपर चसते-चलते क्षीण होती जाती हो तो व्यक्ति की यौवनकास में ही मृत्यु हो जाती है।

६०. यदि स्वास्थ्य रेक्सा मणिबन्घ से निकल रही हो पर टूटी हुई हो तो उस व्यक्ति की मृत्यु लीध्न ही समक्तनी चाहिए।

६१. यदि स्वास्थ्य रेखा पर जाली का चिह्न हो तो व्यक्ति पूर्ण आयु नहीं भोगता।

६२. यदि जीवन रेखा तथा स्वास्थ्य रेखा का आपस में संबंध हो जाय और ऊपर तारे का चिह्न हो तो व्यक्ति की मृत्यु यात्रा में होती है।

६२. यदि जरूरत से ज्यादा लम्बे नासून हों तो व्यक्ति को स्नायु संबंधी बीमारी होती है।

६४. यदि नाखूनों का रंग नीला हो तो व्यक्ति पक्षाघात से पीड़ित रहता है। यदि नाखून छोटे-छोटे हों घीर स्वास्थ्य रेखा कटी हुई हो तो व्यक्ति को मिगीं का रोग होता है।

६५. यदि जीवन रेसा कमजोर हो तथा बुध रेसा सहरदार हो तो उसे गठिया की बीमारी होती है।

६६. उत्तम स्वास्थ्य रेका ही व्यक्ति के लिये सभी दृष्टियों से सुक्षदायक कही जाती है।

हस्तरेला विशेषक को स्वास्थ्य रेला का सावधानी के साथ अध्ययन करना चाहिए। इस रेला से अविष्य में हम होने वाली बीमारियों तथा दुर्वटनाझों की जानकारी पहले से ही कर सकते हैं भीर इस प्रकार की चेतावनी देकर उसे सावधान कर सकते हैं।

वस्तुतः स्वास्थ्य रेखा का महत्व हवेली में बन्यतम है इसमें कोई दो राय नहीं।

## विवाह-रेखा

हमारे शरीर में सबसे कोमल और विधित्र-सा जो अवयय है उसका नाम 'दिल' है! एक प्रकार से इसका शरीर में सबसे अधिक महत्व है! एक तरफ यह पूरे शरीर में खून पहुंचाने का कार्य करता है तो दूसरी तरफ यह अपने आप में इतना अधिक कोमल होता है कि कई मावनाओं को मन में संजोकर रखता है। कोमल विचार, विपरीत योनि के प्रति भादनाएं आदि कार्य इसी के माध्यम से सम्पन्त होते हैं। यह इतना अधिक कोमल होता है कि जरा-सी विपरीत बात से इसको ठेस पहुंच जाती है और टूट जाता है। मानवीय कल्पनाओं का यह एक सुन्दर प्रतीक है। करुणा, दया, ममता, स्नेह, और प्रेम आदि मावनाएं इसी के द्वारा संचालित होती हैं।

एक हृदय नाहता है कि वह दूसरे हृदय से सम्पर्क स्थापित करे, आपस में दोनों का प्यार हो। दोनों हृदय एक मधुर कल्पना से भ्रोत-प्रोत हों और जब दोनों हृदय एक सूत्र में बंग जाते हैं तब उसे समाज विवाह का नाम देता है।

वस्तुतः मानव जीवन की पूर्णता तभी कही जाती है कि जब उसका मर्द्धाङ्ग भी सुन्दर हो, समझदार हो, प्रेम की मावना से भरा हुआ हो तथा दोनों के हृदय एक दूसरे से मिल जाने की क्षमता रखते हों। जिस व्यक्ति के घर में सुशील, सुन्दर, स्वस्य भीर शिक्षित पत्नी होती है वह घर निश्चय ही इन्द्र भवन से ज्यादा सुखकर माना जाता है। इसलिए हस्तरेखा विशेषज्ञ को चाहिए कि वह जीवन रेखा को जितना महत्व वे लगभग उतना ही महत्व विवाह रेखा को भी दे, क्योंकि इस रेखा के अध्ययन से ही मानव जीवन की पूर्णता का जान हो सकता है।

मानव जीवन की बात्रा अत्यन्त कंटकमय होती है। इस पथ को मली प्रकार से पार करने के लिये एक ऐसे सहयोगी की जरूरत होती है जो दुल में सहायक हो परेशानियों में हिम्मत बंघाने वाला हो तथा जीवन में कंघे से कंघा मिलाकर चलने की समता रखता हो।

हवेशी में विवाह रेखा या वासना रेखा अथवा प्रणय रेखा दिखने में छोटी होती है पर इसका महत्व सबसे अधिक होता है। यह रेखा कनिष्ठिका उंगसी के नीचे, हृदय रेखा के ऊपर, बुध पर्वत के बगल में हवेशी के बाहर निकलते समय को आड़ी रेखाएं दिखाई देती हैं वे रेखाएं ही विवाह रेखाएं कहताती हैं।

हवेली में ऐसी रेखाएं दो-तीन वा चार हो सकती हैं पर उन सभी रेखाओं में एक रेखा मुक्य होती है। यदि ये रेखाएं हुवय रेखा से क्रपर हों तो वे निवाह रेखाएं कहनाती हैं और ऐसे व्यक्ति का विवाह निश्चय ही होता है। परन्तु ये रेखाएं हृदय रेखा से नीचे हों तो ऐसे व्यक्ति का विवाह जीवन में नहीं होता।

यदि हथेली में दो या तीन विवाह रेसाएं हों तो जो रेसा सबसे प्रविक लम्बी पुष्ट और स्वस्थ हो उसे विवाह रेसा मानना चाहिए। बाकी की रेसाएं इस बात की सूचक होती है कि या तो विवाह से पूर्व उतने संबंध होकर छूट जायेंगे अथवा विवाह के बाद उतने अन्य श्वियों से सम्पर्क रहेंगे।

पर इसके साथ ही साथ जो छोटी-छोटी रेखाएं होती हैं वे रेखाएं प्रणय रेखाएं कहलाती हैं। ये जितनी रेखाएं होंगी व्यक्ति के जीवन में उतनी ही पर स्त्रियों का सम्पर्क रहेशा। यही बात स्त्रियों के हाथ में भी लागू होती है।

पर केवल ये रेलाएं देलकर ही अपना मत स्थिर नहीं कर लेना चाहिए, पर्वतों का अध्ययन भी इसके साथ-साथ आवश्यक है। यदि इस प्रकार की रेलाएं हों और गुरु पर्वत ज्यादा पुष्ट हो तो निश्चय ही ऐसा व्यक्ति प्रेम संबंध स्थापित करता है पर उसका प्रेम सात्विक और निर्दोष होता है। यदि शनि पर्वत विशेष उभरा हुआ हो और ऐसी रेलाएं हों तो व्यक्ति अपनी आयु से बड़ी आयु की स्त्रियों से प्रेम संबंध स्थापित करता है। यदि हुमेली में सूर्य पर्वत पुष्ट हो और ऐसी रेलाएं हों तो व्यक्ति बहुत अधिक सोच विचार कर अन्य स्त्रियों से प्रेम सम्पर्क स्थापित करता है। यदि बुध पर्वत विकसित हो तथा प्रणय रेलाएं हाथ में दिलाई दें तो ऐसे व्यक्ति को भी प्रेमिकाओं से धन लाभ होता है। यदि हुमेली में प्रणय रेलाएं हों और चन्द्र पर्वत विकसित हो तो व्यक्ति काम लोलुप तथा सुन्दर स्त्रियों के पीछे फिरने वाला होता है। यदि शुक्र पर्वत बहुत अधिक विकसित हो तथा प्रणय रेलाएं हों तो वह अपने जीवन में कई स्त्रियों से सम्बन्ध स्थापित करता है तथा उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करता है।

प्रणय रेखा का हृदय रेखा से गहरा सम्बन्ध होता है। ये प्रणय रेखाएं हृदय रेखा से जितनी अधिक नजदीक होंगी व्यक्ति उतनी ही कम उम्र में प्रेम सम्बन्ध स्थापित करेगा। और ये प्रणय रेखाएं हृदय रेखा से जितनी अधिक दूर होंगी जीवन में प्रेम सम्बन्ध उतना ही प्रधिक विसम्ब से होगा।

यदि हयेली में प्रणय रेखा न हो तो व्यक्ति अपने जीवन में संयमित रहते हैं सवा वे काम लोलुप नहीं होते।

यदि प्रणय रेला गहरी तथा स्पष्ट हो तो उस व्यक्ति के प्रणय संबंध भी नहरे कर्मेंगे। परन्तु यदि वे प्रणय रेलाएं छोटी तथा कमओर हों तो उस व्यक्ति के प्रणय संबंध भी बहुत कम समय तक चल सकेंगे।

यदि दो प्रणय रेखाएं साथ-साथ भागे बढ़ रही हों तो उसके जीवन में एक साथ दो स्मियों से प्रेम सम्बन्ध चलेंगे ऐसा समकता चाहिए। यदि प्रचय रेका पर कॉस का विक्क हो तो ज्यक्ति का प्रेम बीच में ही दूट जाता है। यदि प्रचय रेखा पर द्वीप का चिक्क दिखाई दे तो उसे प्रेम के क्षेत्र में बदनामी सहन करनी पढ़ती है। यदि प्रचय देखा सूर्य पर्वत की बोर जा रही हो तो उस व्यक्ति का प्रेम संबंध ऊंचे चरानों से रहेगा। यदि प्रणय रेखा आगे जाकर दो आगों में बंट जाती हो तो उस व्यक्ति के प्रेम संबंध चल्दी ही समाप्त हो जाते हैं। यदि प्रणय रेखा से कोई सहायक रेखा हचेनी में नीचे की ओर जा रही हो तो वह इस क्षेत्र में बदनामी सहन करता है। वदि प्रणय रेखा से कोई सहायक रेखा हचेनी में उपर की भीर बढ़ रही हो तो उसका प्रणय संबंध टिकाऊ रहता है तथा जीवन भर जानन्द उपभोग करता है। यदि प्रणय रेखा में ही टूट हा हो तो उससे प्रेम संबंध बीच में ही टूट हा होंगे।

भव मैं विवाह रेला से संबंधित कुछ तथ्य पाठकों के सामने स्पन्ट कर रहा हूं।

- यदि विवाह रेला स्पष्ट, निर्दोष तथा लालिमा लिये हुए हो तो उस म्यक्ति
   का वैवाहिक जीवन अस्थन्त सुलमय होता है।
- २. यदि दोनों हाथों में विवाह रैखाएं पुष्ट हों तो व्यक्ति दाम्पत्य जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है ।
- ३. यदि विवाह रेला कनिष्ठिका उंगली के दूसरे पोर तक चढ़ जाय तो वह व्यक्ति आजीवन अविवाहित रहता है।
- ४. यदि विवाह रेखा नीचे की भोर भुककर हृदय रेखा को स्पर्ध करने सने तो उसकी पत्नी की मृत्यु समभ्रती चाहिए।
- ५. यदि विवाह रेखा टूटी हुई हो तो जीवन के मध्यकाल में या तो पत्नी की मृत्यु हो जायगी अथवा तलाक हो जायगा ऐसा समऋता चाहिए।
- ६. यदि शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर विवाह रेखा से सम्पर्क स्थापित करती है तो उसका वैवाहिक जीवन अत्यन्त दुखमय होता है।
- ७. यदि विवाह रेखा आगे चलकर दो मुंह वाली बन जाती है तो इस प्रकार के व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं कहा जा सकता तथा उसका वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण बना रहता है।
- पदि विवाह रेखा से कोई पतली रेखा निकल कर हृदय रेखा की ओर जा रही हो तो उसकी पत्नी से जीवन भर बनी रहती है।
- ध. यदि विवाह रेखा चौड़ी हो तो विवाह के प्रति उसके मन में कोई उत्साह नहीं रहता ।
- १०. यदि विवाह रेखा आगे जाकर दो आगो में बंट जाती हो और उसकी एक शाखा हृदय रेखा को छू रही हो तो वह व्यक्ति पतनी के अलावा अपनी साली से भी वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करेगा।

 ११. यदि विवाह रेला आगे जाकर कई भागों में बंट जाय तो उसका वैवाहिक जीवन अत्यन्त दुखमय होता है।

१२. यदि निवाह रेखा मस्तिष्क रेखा को छू ने तो वह व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या करता है। यदि बुध पर्वत पर निवाह रेखा कई भावों में बंट जाय तो बार बार सगाई टुटने का योग बनता है।

१३. यदि विवाह रेखा सूर्य रेखा को स्पर्श कर नीचे की घोर बढ़ती हो तो ऐसा विवाह धनमेल विवाह कहलाता है।

१४. यदि विवाह रेखा की एक शासा नीचे भूककर खुक पर्वत तक पहुंच खाब तो उसकी पत्नी व्यभिचारिणी होती है ।

१५. यदि विवाह रेखा पर काला घव्वा हो तो उसे अपनी पत्नी का सुख नहीं मिलता।

१६. यदि विवाह रेखा आगे चलकर आयु रेखा को काटती हो तो उसका वैवाहिक जीवन कला पूर्ण रहता है।

१७. यदि विवाह रेखा, भाग्य रेखा तथा मस्तिष्क रेखा परस्पर मिलती हो तो उसका वैवाहिक जीवन अत्यन्त दुखदायी समभना चाहिए।

१८. यदि विवाह रेखा को कोई झाड़ी रेखा काटती हो तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन वाचाकारक होता है।

१६. यदि कोई अन्य रेखा विवाह रेखा में झाकर या विवाह रखा स्थल पर आकर मिल रही हो तो प्रेमिका के कारण उसका गृहस्थ जीवन नष्ट हो जाता है।

२०. यदि विवाह रेखा के प्रारंभ में द्वीप का चिह्न हो तो काफी बाघाओं के बाद उसका विवाह होता है।

२१. यदि विवाह रेखा जहां से भुक रही हो उस जगह काँस का चिह्न हो तो उसकी पत्नी की मृत्यु श्रकस्मात होती है।

२२. यदि विवाह रेखा को सन्तान रेखा काटती हो तो उसका विवाह अत्यन्त कटिनाई के बाद होता है।

२३. यदि विवाह रेखा पर एक से अधिक द्वीप हों तो व्यक्ति जीवन भर कुआंरा रहता है।

२४. यदि बुध क्षेत्र के आस-पास विवाह रेखा के साथ-साथ दो तीन रेखाएं चल रही हों तो जीवन में पत्नी के अलावा उसके संबंध दो-तीन स्त्रियों से रहते हैं।

२५. यदि विवाह रेखा बढ़कर कनिष्ठिका की <mark>बोर मुक जाय तो उसके जीवन</mark> साथी की मृत्यू उसके पूर्व होती है।

२६. विवाह रेखा का अचानक टूट जाना गृहस्य जीवन में बाघा स्वरूप समम्पना चाहिए। २७. यदि बुध क्षेत्र पर दो समानान्तर रेखाएं हों तो उसके दो विवाह होते हैं ऐसा समऋना चाहिए ।

२८. यदि विवाह रेखा भागे चलकर सूर्यं रेखा से मिसती हो तो उसकी पत्नी उच्च पद पर नौकरी करने वाली होती है।

२६. दो हृदय रेलाएं हों तो व्यक्ति का विवाह अत्यन्त कठिनाई से होता है।

३०. यदि चन्द्र पर्वत से रेसा आकर विवाह रेसा से मिसे तो ऐसा व्यक्ति भोगी कामुक तथा गुप्त प्रेम रखने वाला होता है।

३१. यदि मंगल रेखा से कोई रेखा आकर विवाह रेखा से किन तो उसके विवाह में बराबर वाषाएं बनी रहती हैं।

३२. विवाह रेखा पर जो खड़ी लकीरें होती हैं वे सन्तान रेखाएं कहलाती हैं।

३३. सन्तान रेखाएं अत्यन्त महीन होती हैं जिन्हें नंगी आंखों से देखा जाना सम्भव नहीं होता ।

३४. इन सन्तान रेखाओं में जो लम्बी और पुष्ट होती हैं वे पुत्र रेखाएं होती हैं तथा जो महीन और कमजोर होती हैं उन्हें कन्या रेखा समक्षमा चाहिए।

३५. यदि इनमें से कोई रेखा टूटी हुई हो तो उस बालक की मृत्यु समभनी चाहिए।

३६. यदि मणिबन्ध कमजोर हो तथा शुक्र पर्वत अविकसित हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में सन्तान सुख नही रहता।

३७. यदि स्पष्ट और सीघी रेखाएं होती हैं तो सन्तान स्वस्य होती है परन्तु यदि कमजोर रेखाएं होती हैं तो सन्तान भी कमजोर समऋनी चाहिए।

३८. विवाह रेखा को ६० वर्ष का समक्ष कर इस रेखा पर अहां पर भी गहरा पन दिखाई दे आयु के उस भाग में विवाह समक्षना चाहिए।

वस्तुतः विवाह रेखा का अपने शाप में महत्व है। और इस रेखा का अध्ययन पूर्णतः सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।

# गौण रेखाएं

ह्येली में कई रेखाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम मुख्य रेखाएं तो नहीं कहते, परन्तु उनका महत्व किसी भी प्रकार से कम नहीं कहा जा सकता। इन रेखामों का प्रध्ययन भी अपने माप में अत्यन्त जरूरी है। ये रेखाएं स्वतंत्र रूप से या किसी रेखा की सहायक बनकर अपना निश्चित प्रभाव मानव जीवन पर डालती हैं। भागे के पृष्ठों में मैं इन रेखामों का संक्षेप में परिचय स्पष्ट कर रहा हूं:

१. मंगल रेखा:--वे रेखाएं हवेली में निश्न मंगल क्षेत्र से या जीवन रेखा

के प्रारंभिक माग से निकलती हैं और शुक्र पर्वत की बोर बढ़ती हैं। ऐसी रेखाएं एक या एक से अधिक हो सकती हैं। ये सभी रेखाएं पतली, मोटी, गहरी या कमजोर हो सकती हैं। परन्तु यह स्पष्ट है कि इन रेखाओं का उद्गम मंगल पर्वत ही होता है। इसीलिये इन्हें मंगल रेखाएं कहा जाता है।

इनमें दो भेद हैं। एक तो ऐसी रेखाएं जीवन रेखा के साथ-साथ आगे बढ़ती हैं अतः उन्हें जीवन रेखा की सहायक रेखा भी कह सकते हैं। कई बार ऐसी रेखा जीवन रेखा की समाप्ति तक उसके साथ-साथ जलती है।

जिनके हाथ में ऐसी रेखा होती है वे व्यक्ति अत्यन्त अंगल रेखा प्रतिभाशाली एवं तीत्र बुद्धि के होते हैं। सोचने और समम्मने की शक्ति इनमें विशेष कप से होती है। जीवन में ये जो निर्णय एक बार कर लेते हैं उसे मन्त तक निमाने की सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे व्यक्ति पूर्णतः विश्वासपात्र कहे जाते हैं।

इस प्रकार के व्यक्ति जीवन में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ये विश्वाम नहीं लेते । शारीरिक दृष्टि से ये हृष्टपुष्ट होते हैं तथा इनका व्यक्तित्व अपने आप में अत्यन्त प्रभावशाली होता है। कोध इनके जीवन में बहुत ही कम रहता है।

दूसरे प्रकार की मंगल रेखाएं वे होती हैं जो जीवन रेखा का साथ छोड़कर सीघे ही शुक्र पर्वत पर पहुंच जाती हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में लापरवाह होते हैं। उनका स्वभाव चिड़िचड़ा होता है। आवेश में ये व्यक्ति सब कुछ करने के सिये तैयार होते हैं। इनका साथ प्रत्यन्त निम्न स्तर के व्यक्तियों से होता है। यदि मंगस रेसा से कुछ रेसाएं निकल कर ऊपर भी और बड़ रही हीं ही उनके जीवन में बहुत अधिक इच्छाएं होती हैं और इन इच्छाओं को पूरा करने का वे भगीरच प्रयत्न करते हैं। यदि ऐसी रेसाएं मान्य रेसा से मिल जाती हैं तो व्यक्ति का शीघ्र ही भाग्योदय होता है। हृदय रेसा से मिलने पर व्यक्ति वरूरत से ज्यादा मानुक सथा सहदय बन जाता है।

यदि इस प्रकार की मंगल रेक्षाएं धाने चलकर मान्य रेक्षा अववा सूर्य रेक्षा को काटती हैं तो उसके जीवन में जरूरत से ज्यादा वाधाएं एवं परेक्षानियां रहती हैं यदि इन रेक्साओं का सम्पर्क मान्य रेक्सा से ही जाता है तो वह मान्यहीन व्यक्ति कहलाता है। तथा यदि ये मंगल रेक्साएं विवाह रेक्सा की छू बेती हैं तो उनका ग्रहस्य जीवन वर्वाद हो जाता है।

यदि मंगल रेसा प्रबल पुष्ट हथेली में अंसी हुई तथा बोहरी हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चय ही हत्यारा अचवा डाकू होता है। परन्तु यदि यह रेसा बोहरी नहीं होती तो ऐसा व्यक्ति मिलिट्री में ऊंचे पद पर पहुंचने में सक्षम होता है।

#### २. गुरुबलयः

a count

तर्जनी उंगली को घेरने वाली अर्थात् वो रेका धर्डवृत्ताकार बनती हुई गुरु पर्वत को घेरती है जिसका एक सिरा हवेली के बाहर की ओर तथा दूसरा सिरा तर्जनी और मध्यमा के बीच में जाता है तो ऐसे बलय को गुरु बलय कहते हैं। ऐसी रेका बहुत ही कम हावों में देखने को मिसती है।

जिस व्यक्ति के हाथ में ऐसी रेला होती है वे व्यक्ति जीवन में यम्मीर तथा सहृदय होते हैं। उनकी इच्छाएं जरूरत से ज्यादा बढ़ी-चढ़ी होती हैं विद्या के क्षेत्र में अत्यन्त सफलता प्राप्त करते हैं। परन्तु इन लोगों में यह कमी होती है कि ये अपने चारों भोर घन पूर्ण वातावरण बनाये रखते हैं तथा व्यर्ण की शान-शौकत का प्रदर्शन करते रहते हैं। ये जीवन में कम

मेहनत से ज्यादा लाभ उठाने की कीशिश में रहते हैं। परन्तु उनके प्रयत्न ज्यादा सफल नहीं होते जिसकी वजह से मागे चलकर इनके जीवन में निराक्षा मा जाती है।

#### ३. शनिवलव :

जब कोई अंगूठी के समान रेखा शनि के पर्वत को घरती है और जिसका एक सिरा तजंनी और मध्यमा के बीच में तथा दूसरा सिरा मध्यमा और अनामिका के बीच में जाता हो तो उसे शनि बलय या शनि मुद्रा कहते हैं। सामाजिक दृष्टि से ऐसा बलय शुभ नहीं कहा जा सकता, बयोकि जिस व्यक्ति के हाथ में ऐसी मुद्रा होती है, वह व्यक्ति बीतरामी सन्यासी या एकान्त प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति इस संसार का मोह तथा सुख को छोड़कर परलोक को सुधारने की कोशिश में रहता है।

ऐसे व्यक्ति तंत्र साधना तथा मंत्र साधना के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करते देखे गये हैं। यदि शनि वलय की कोई रेखा भाग्य रेखा को स्पर्श नहीं करती तो वह व्यक्ति अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त कर लेता है। परन्तु यदि शनि



वलय की कोई रेखा माग्य रेखा को स्पर्श करती हो तो वह व्यक्ति जीवन में कई बार गृहस्य बनता है, भीर कई बार पुनः घर बार छोड़कर सन्यासी बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने किसी भी उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं करता। ऐसे व्यक्ति के सभी कार्य अधूरे तथा प्रव्यवस्थित होते है। तथा एक प्रकार से इन्द्रियों के दास होते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति अपनी ही कुष्ठाओं के कारण आहम-हत्या कर डालते हैं।

जिनके हाथों में इस प्रकार का बलय होता है वे निराशा प्रधान व्यक्ति होते हैं। उनको जीवन में किसी प्रकार का कोई आनन्द नहीं मिलता। वे व्यक्ति चिन्तनशील एकान्तप्रिय तथा बीतरागी होते हैं।

#### ४. रविवलयः

यदि कोई रेखा मध्यमा और बनामिका के बीच में से निकलकर सूर्य पर्वत को घेरती हुई धनामिका और किनिष्ठिका के बीच में जाकर समाप्त होती हो तो ऐसी रेखा को रिववलय या रिव मुद्रा कहते हैं। जिस ब्यक्ति के हाथ में रिव मुद्रा होती है वह जीवन

जिस व्यक्ति के हाथ में रिव मुद्रा होती है वह जीवन में बहुत ही सामान्य स्तर का व्यक्ति होता है उसे अपने जीवन में बार-बार असफलता का सामना करना पड़ता है। अरूरत सै ज्यादा परिश्रम करने पर भी उसे किसी प्रकार का कोई यश नहीं मिलना अपितु यह देखा गया है कि जिनकी भी वह मलाई करता है या जिनको भी वह सहयोग देता है उसी की तरफ से उसको अपयश मिलता है। ऐसा बलय होने पर रिव पर्वंत से संबंधित सभी फल विपरीतता में बदल आते हैं।



ऐसा व्यक्ति समऋदार तथा सच्चरित्र होने पर भी उसको अभयश का सामना करना पड़ता है, और सामाजिक जीवन में उसे क्लंकित होना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन से निराश ही रहते हैं।

#### ५. शुक्रवलयः

यदि कोई रेखा तर्जनी और मध्यमा से निकलकर शिन और सूर्यं के पर्वतों को चेरती हुई जनामिका और किनिष्ठिका संगुली के बीच में समाप्त होती हो तो ऐसी मुद्रा शुक्र मुद्रा या शुक्र बलय कहलाती है। जिनके हाथों में यह बलय होता है उन्हें जीवन में कमजोर और परेशान ही वेखा है। जिनके हाथों में ऐसी मुद्रा होती है, वे स्नायु संबंधी रोगों से पीड़ित तथा प्रधिक से अधिक भौतिकवादी होते हैं। इनको जीवन में बराबर मानसिक जिन्ताएं बनी रहती हैं, और इनको जीवन में सुख या शान्ति नहीं मिल पाती।

यदि यह मुद्रा जरूरत से ज्यादा चौड़ी हो तो ऐसा व्यक्ति अपने पूर्वजों का संचित चन समाप्त कर डालता है। ऐसा व्यक्ति प्रेम में उतावली करने वाला तथा पर-स्त्री-गामी



यदि किसी के हाथ में एक से अधिक शुक्र वलय हों तो वह कई स्त्रियों से शारीरिक संबंध रखने वाला होता है। इसी प्रकार यदि किसी स्त्री के हाथ में ऐसा वलय हो तो वह कई पुरुषों से सम्पर्क रखती है।

यदि शुक्र मुद्रा मार्ग में टूटी हुई हो तो वह अपने जीवन में निम्न जाति की स्त्रियों से यौवन संबंध रखता है। परन्तु साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने दुष्कर्मों के कारण पछताता भी है।

यदि शुक्र मुद्रा से कोई रेखा निकलकर विवाह रेखा को काटती हो तो उसे जीवन में वैवाहिक सुख नहीं के बरावर मिलता है। कई बार ऐसे व्यक्तियों का विवाह होता ही नहीं।

यदि शुक्र मुद्रा की रेखा आगे बढ़कर माग्य रेखा को काटती हो तो कह व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है, तथा उसे जीवन में किसी प्रकार का कोई सुख प्राप्त नहीं होता। विनके हाथों में चन्द्र पर्वेत स्पष्ट हो और शुक्र बलय स्पष्ट गहरा तथा निर्दोव हो तो यह व्यक्ति यौवन संबंधी साहित्य का लेखक होता है।

बदि शुक्र वलय पर द्वीप के चिह्न हों तो वह व्यक्ति प्रेमिका के षड्यन्त्र के फसस्वक्य मारा जाता है।

यदि लम्बा अंगूठा हो तथा शुक्र बलय हो तो ऐसे व्यक्ति कवि होते हैं। परन्तु वे अपने जीवन में बहुत अधिक ऊंचे नहीं उठ पाते।

शुक्र बलय रखने वाले व्यक्ति रहस्यपूर्ण होते हैं। ऐसे व्यक्ति साहित्य के प्रति प्रेम रखने वाले तथा रचनात्मक कार्य करने वाले होते हैं।

यदि सूर्य रेखा बढ़कर शुक्र वलय को काटती हो तो वह व्यक्ति लम्पट होता है। यदि शुक्र वलय का एक सिरा बुध पर्वत पर जाता हो तो वह व्यापार के माध्यम वे सफलता प्राप्त करता है। यदि शुक्र वलय कई छोडी-छोटी रेखाओं से कटता हो तो ऐसा व्यक्ति कामुक होता है।

. भुक बलय का साबधानी पूर्वक ग्रध्ययन करना हस्तरेखा विशेषक्ष के लिए बहुत ग्रमिक जरूरी है।

#### ६. चन्त्र रेकाः

AFF

व्यक्ति के हाथ में इस रेखा को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। इसे अन्तः प्रेरणा रेखा भी कहते हैं। यह रेखा मणि-बन्च या जनद्र पर्वत से प्रारंभ होकर धनुष का श्राकार घारण करती हुई बुध क्षेत्र तक पहुंचती है।

जिनके हाथों में यह रेखा होती है वे व्यक्ति साधारण बराने में जन्म लेकर भी बहुत अधिक ऊंचे पद पर पहुंचते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति या सेनाष्यक्ष बनते हैं। ऐसे व्यक्ति राष्ट्र से संबंधित महत्त्वपूर्ण पद को सुक्षोभित करते हैं।

ऐसे व्यक्तियों के लिए जल-मात्रा वातक होती है। कई बार तैरते समय इनको मृत्यु सम कब्ट उठाना पड़ता है। इनका स्वभाव सरल मधुर तथा गम्भीर होता है। इनका व्यक्तित्व

अस्थन्त सम्मोहक होता है तथा शत्रुभों को भी भ्रपने वक्ष में करने की क्षमता इनमें होती है। ये व्यक्ति दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं, और यदि जीवन में कोई इनके साथ भलाई का व्यवहार करता है, तो ये उसका उपकार जीवन-भर नहीं भूलते।

ऐसे व्यक्ति समय पड़ने पर समाज को तथा देश को सही निर्देश देने में सक्षम होते हैं। ७. प्रभावक रेखाएं :

जिनके हाथ में प्रभावक रेखाएं होती हैं वे व्यक्ति को ऊंचा उठाने में बहुत अधिक सहायक होती हैं। ये रेखाएं कहीं से भी निकल कर सुक, सूर्य, मुठ, बुध या शनि पर्वतों को स्पर्ध करती हैं।

जो रेखाएं बलवान होती हैं वे आगे की मोर बढ़कर बुध, सूर्य, शनि तथा गुरु पर्वत को स्पर्श कर नेती हैं। परन्तु कमजोर रेखाएं बीच में ही रह जाती हैं।

ऐसी रेखाएं यद्यपि व्यक्ति को आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं। परन्तु यदि ये रेखाएं भाग्य रेखा को कार्टे तो वह व्यक्ति भाग्यहीन होता है। इसी प्रकार कोई प्रमावक रेखा स्वास्थ्य रेखा को काटती है तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य बत्यन्त कमजोर होता है। यदि कोई प्रभावक रेला मस्तिष्क रेला को काटे तो वह व्यक्ति भ्रपने जीवन में भवश्य ही पागल होता है।



परन्तु यदि कोई प्रभावक रेखा माग्य रेखा से जाकर मिल जाती हो तो उस व्यक्ति का प्रवल भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति को ग्राकस्मिक रूप से अन-साध होता है तथा अपने व्यक्तित्व के माध्यम से भी वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं।

यदि कुछ प्रभावक रेलाएं चन्द्र क्षेत्र से उठती हों तो ऐसा व्यक्ति कवि, भावक, चित्रकार, या सौंदर्य प्रेमी होता है। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तिस्व अत्यन्त सम्मोहक होता है तथा जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त करता है।

यदि शुक्र पर्वत से कुछ प्रभावक रेखाएं उठ रही हों तो ऐसा व्यक्ति भूतं, बालाक तथा पर-स्त्री-गामी होता है। मंगल रेखा से उठने वाली प्रभावक रेखा व्यक्ति को साहसी बना देती है।

### प्त. विद्या रेखाः

यह रेखा मध्यमा और अनामिका के बीच में से निकलती है और रिव क्षेत्र की शोर भुकती हुई जागे बढ़ती है। जिन व्यक्तियों के हाथ में यह रेला होती है वे व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं।

कई बार ऐसा नी अनुभव हुआ है कि जिन व्यक्तियों के हाथों में यह रेखा पाई जाती है वे उच्च शिक्षा प्राप्त न करने पर भी बत्यन्त बृद्धिमान एवं ज्ञानवान होते हैं। सम्य समाज में उनका आदर होता है तथा अपनी बुद्धि के बस से ये पूर्ण सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं।



#### **१. विज्ञान रेकाएं** :

जिस प्रकार कुष पर्वत के बगल में सन्तान रेखाएं होती हैं वहीं पर विज्ञान रेखाएं भी होती हैं। यदि बुध पर्वत पर पांच सड़ी रेखाएं हों तो वे विज्ञान रेखाएं कहलाती हैं। जिन व्यक्तियों के हाथों में ये रेखाएं होती है वे या तो स्वयं प्रसिद्ध वैज्ञानिक होते हैं बचवा विज्ञान ने सम्बन्धित पुस्तकों के लेखन के माध्यम से वे धन, यश तथा सम्मान प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति तुरन्त निर्णय लेने वाले चतुर तथा परिश्रमी होते हैं।



### १०. यात्रा रेखाएं :



यात्रा रेखाएं वे कहलाती हैं जे। व्यक्ति को यात्रा करने के लिए बाध्य कर देती हैं तथा यात्रा के माध्यम से सफलता प्राप्त करते हैं।

यदि कोई रेखा मंगल क्षेत्र से निकल कर जीवन रेखा पर मिलती हो और मध्यमा उंगली के नाखून पर सफेद अई-चन्द्र हो तो वह व्यक्ति जीवन में कई बार यात्राएं करता है।

यदि मध्यमा उंगली के नाखून पर अर्द्धचन्द्र हो भीर वह लगभग तीन महीने तक रहे साथ ही इन्द्र क्षेत्र से निकल कर कोई रेखा सुमें पर्वत पर पहुंचती है तो वह व्यक्ति निश्चय ही वायुयान से विदेश यात्रा करता है।

यदि शुक्र पर्वत से कोई रेखा अनुष के समान चन्द्र

पर्वत पर पहुंचती हो तथा मध्यमा उंगली पर सफेद अर्द्धचन्द्र हो तो पानी के जहाज से वह व्यक्ति विदेश यात्रा करता है।

यदि चन्द्र क्षेत्र पर बराबर लम्बी दो रेखाएं ऊपर की भीर उठ रही हों तो वह व्यक्ति निश्चय ही यात्रा करता है।

यदि शुक्र क्षेत्र से तथा प्रजापित क्षेत्र से भी दो समानान्तर रेखाएं ऊपर की भोर बढ़ती हों तो निश्चय ही वह व्यक्ति यात्रा करता है।

### ११. भात-भनिनी रेखाएं:

ये रेखाएं शुक्र पर्वत से निकलती हैं तथा मंगल क्षेत्र की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं। ये संस्था में जितनी रेखाएं होंगी उसके उतने ही भाई बहिन होंगे। ये रेखाएं जितनी ही अधिक गहरी, स्पष्ट भीर निर्दोण होती हैं उस व्यक्ति के भाई बहिन उतने ही स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल होते हैं। यदि ये रेखाएं कमजोर या टूटी हुई हों तो उसके भाई बहिनों का स्वास्थ्य भी कमजोर समक्षा जाना चाहिए।

इन रेखाधों में जो रेखाएं गहरी और चौड़ी होती हैं वे भाई की सूचक होती हैं तथा पतली रेखाएं वहिन की संस्वा बताती हैं।



इन रेखाओं में से जो रेखा मार्ग में टूटी हुई हीं या अनु-मधिनी रेखाए छिन्त-मिन्त हो उस माई या बहन की मृत्यु उसके जीवन काल में समऋता चाहिए ।

यदि किसी के हाथ में ये रेखाएं न हों तो उस व्यक्ति के कोई माई या बहिन नहीं होता ।

### १२. मित्र रेखाएं :



ं उंगली के पौन्त्रों पर कुछ खड़ी रेखाएं दिखाई देती हैं ये रेखाएं मित्रों की सूचक होती हैं। यदि पौरुओं पर खड़ी रेखाएं न हों तो समऋना चाहिए कि यह व्यक्ति एकान्त-प्रिय है तथा इसके जीवन में मित्रों का सहयोग नहीं के बराबर है ।

ये रेखाएं जितनी अधिक गहरी स्पष्ट और निर्दोष होती हैं उसके मित्र उतने ही अधिक विश्वासपात्र तथा समय पड़ने पर काम भाने वाले होते हैं। इसके विपरीत यदि ये रेखाएं कमजोर हों तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मित्रों का सहयोग नहीं होता या मित्र उसे जीवन में घोखा देते हैं।

जंगसियों के पौरुबों पर बाड़ी रेक्सएं शतुओं की सूचक धित्र रेक्सए होती हैं। यदि ये रेक्सएं गहरी और स्पष्ट हों तो उसके शत्रु भी मजबूत होंगे। इसके विपरीत यदि ये रेक्सएं दुवंस हों या टूटी हुई हों तो उस व्यक्ति

मजबूत होंगे। इसके विपरीत यदि ये रेखाएं दुवेल हो या टूटी हुई हो तो उस व्यक्ति के शत्रु कमजोर होंगे तथा शत्रुओं पर वह पूरी तरह से हावी हो सकेगा।

यदि तर्जनी उंगली पर खड़ी नकीरें हों तो वे नौकरी करने वाले मित्रों की सूचक होती हैं इस प्रकार तर्जनी उंगली पर बाड़ी सकीरें नौकरी करने वासे धात्रुधों की संख्या बताती हैं।

मध्यमा उंबली पर सड़ी लकीरें कलाकार मित्र क्वाबी हैं तका आही लड़ीरें विद्यासभास करने वाले समुजों की सुचक होती हैं।

अनामिका उंगली पर खड़ी सकीरें उच्च स्तर के मित्र बताती हैं जब कि आड़ी सकीरें उच्चमदस्य अधिकारी सन्नु का दिग्दर्शन कराती हैं।

कनिष्ठिका संगुली पर खड़ी सकीरें इस बात की सूचक हैं कि उसके मित्र ज्यापारी वर्ष से सेंबंधित होने जब कि आड़ी लकीरें व्यापारी वर्ग से संबंधित होकर जोक्षों वेंगे ।

यदि खड़ी सकीरें पौठओं को काटकर आगे बढ़ती हों तो ऐसे भित्र जीवन में भोसा देने का प्रयास करते हैं। इन रेखाओं का अध्ययन सावधानी के साथ करना चाहिए।

#### १३. माकस्मिक रेखाएं :

ह्येली में ये वे रेखाएं कहलाती हैं जो समय-समय पर पैदा होती हैं और अपना प्रभाव दिखाती हैं। जब उससे संबंधित कार्य समाप्त हो जाता है तब ये आकस्मिक रेखाएं भी समाप्त हो जाती हैं वे हथेली के किसी भी माग में या किसी भी पर्वत पर उग सकती हैं या समाप्त हो सकती हैं।

ये रेखाएं जिस रेखा के साथ भी आगे बढ़ती हैं उस रेखा के गुणों में वृष्टि करती हैं इसके विगरीत यदि ये रेखाएं किसी रेखा को काटती हैं तो उस रेखा के गुण में न्यूनता ले आती हैं।

हस्तरेसा विशेषज्ञ को इन रेसाओं का अध्ययन भी सावधानी से करना चाहिए।

### १४. सुमन रेका :



हेथेली में यह रेखा केतु पर्वत से निकल कर बुध क्षेत्र तक जाती हुई दिखाई देती है यदि यह रेखा स्वास्थ्य रेखा को स्पर्ध करती है तो उस व्यक्ति को अयंकर बीमारी भोगनी पड़ती है। परन्तु यदि यह रेखा स्वास्थ्य रेखा के समानान्तर चलती हो तो उसका स्वास्थ्य बच्छा रहता है।

यदि यह रेखा बिना किसी रेखा को काटे हुए बुध पर्वत तक पहुंच जाती है तो वह व्यक्ति देश का सम्माननीय व्यक्ति होता है तथा कूटनीतिक क्षेत्र में वह अत्यन्त उच्च पद पर पहुंचता है।

यदि यह रेखा जंजीरदार हो तो उसे परिवार का युक्ष नहीं मिसता। इसी प्रकार वृद्धि यह सहरदार हो तो वह पीनिये



के रोग से पीड़ित रहता है। यदि यह रेखा अन्त में दो मागों में बंट बाती है तोषह क्यक्ति नपुंसक होता है। यदि इस रेखा का एक सिरा शुक्र पर्वत पर पहुंचता हो तो वह व्यक्ति जरूरत से ज्यादा कामी तथा मोथी होता है।

### १५. मणिबन्ध रेखाएं :

कलाई पर तीन आड़ी रेखाएं मणिबन्ध रेखाएं कहलाती हैं। कुछ लोगों के हाथों में दो मणिबन्ध रेखाएं होती हैं तो कुछ के हाथों में चार मणिबन्ध रेखाएं भी देखी गई हैं ये रेखाएं स्वास्थ्य धन, प्रतिष्ठा एवं सम्मान की सूचक होती हैं।

मणिबन्ध से यदि कोई रेखा निकलकर उपर की और जाती हो तो उसकी मनोकामनाएं उसके जीवन में ही पूरी हो जाती हैं। यदि मणिबन्ध से कोई रेखा निकलकर चन्द्र पर्वत की झोर जा रही हो तो वह जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करता है।



सामुद्रिक-शास्त्र के अनुसार यदि कलाई पर चार मणिबन्ध रेखाएं हों ती उसकी पूर्ण आयु १०० वर्ष होती है। जिसके हाथ में तीन मणिबन्ध रेखाएं होती हैं उसकी आयु ७५ वर्ष, दो रेखाएं होने पर ५० वर्ष तथा एक मणिबन्ध रेखा होने पर उसकी आयु २५ वर्ष होती है।

यदि मणिबन्ध रेखाएं टूटी हुई या छिन्त-भिन्न हों तो उस व्यक्ति के जीवन में बराबर बाधाएं बाती रहती हैं। इसके विपरीत यदि ये रेखाएं निर्दोष तथा स्पष्ट हों तो उसका प्रवल भाग्योदय होता है।

यदि मणिबन्ध रेक्षा जंजीरदार हो तो उसके जीवन में बराबर बाधाएं आती रहती हैं। इस पर यव का चिह्न सौभाग्य सूचक है। यदि बिन्दु हो तो उसे जीवन में पेट से संबंधित रोग भोगने पड़ते हैं। यदि मणिबन्ध रेक्षा पर द्वीप का चिह्न हो तो उसे जीवन में दुर्वटनाओं का सामना करना पड़ता है। जंजीर के समाव मणिबन्ध रेक्षा दुर्माग्य की सुचक कहलाती है।

यदि दो मणिबन्ध रैखाएं ग्रापस में मिल जाती हों तो दुर्घटना से उसका बंग-मंग होता है। यदि ये रेखाएं नीली हों तो वह जीवन-मर बीमार बना रहता है। पीली मणिबन्ध रेखाएं इस बात की सूचक होती हैं कि विश्वासचात की बजह से उसे जीवन में जरूरत से ज्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा। वास्तव में मणिबन्य रेखाएं जिसमी अधिक स्पष्ट गहरी तथा निर्दोव होती हैं उतनी ही ज्यादा श्रेष्ठ कही जाती हैं।

### १६. शुक्र रेकाएं :



शुक्र पर्वत पर जो सड़ी तथा आड़ी रेसाएं होती हैं उन्हें शुक्र रेसाएं कहा जाता है। परन्तु इनके बारे में यह ध्यान रखना चाहिए कि जो रेसाएं धंगूठे से धायु रेसा की घोर जा रही हों मात्र वे ही शुक्र रेसाएं कहला सकती हैं।

यदि ये रेखाएं गहरी स्पष्ट तथा निर्दोच हों तो ऐसी रेखाएं शुभ फल देने में सहायक होंगी। इसके विपरीत यदि ये रेखाएं टूटी हुई, कमजोर तथा छिन्त-मिन्न हों तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उसका भाग्योदय विलम्ब से होता है, तथा समाज से बदनामी का सामना करना पड़ता है।

१७. बुध दलयः

यदि कोई रेखा ग्रनामिका और कनिष्ठिका के बीच में से निकल कर बुध पर्वत को घरती हुई हथेली के पार पहुंचे तो इस प्रकार से जो बलय बनता है वह बुध बलय कह साता है।

ऐसा बुध बलय बुध के गुणों को कमजोर करता है। बाल्यावस्था में उसे धिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यौवन में भौतिक सुख नहीं मोग पाता तथा धार्म का पूरा जीवन दुखमय ही बना रहता है। १६. रहस्य कॉस:





यह हृदय रेखा श्रीर मिस्तिष्क रेखा के बीच में बनने वाला कॉस होता है। जिसको रहस्य कॉस कहते हैं। जिस व्यक्ति की हथेली में यह कॉस होता है वह वैज्ञानिक दृष्टि सम्पन्न व्यक्ति होता है।

यदि यह काँस गुरु पर्वत के नीचे हो तो व्यक्ति प्रपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहता है। यदि यह शनि पर्वत के नीचे हो तो वह व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में उच्चस्तरीय प्रसिद्धि प्राप्त करता है। यदि यह काँस चन्द्र पर्वत के समीप हो तो वह व्यक्ति किब होता है। इस काँस से जो भी पर्वत प्रमाबित होता है उस पर्वत के गुणों में विशेष वृद्धि होती है।

## १६. दुर्घटना रेखाएं :

श्रांत पर्वत से जो रेखाएं निकल कर मस्तिष्क रेखा को काटती हैं वे दुर्घटना रेखाएं कहलाती हैं।

काँस का चिह्न दुर्घटना की बोर संकेत करता है।
यदि गुरु पर्वत पर काँस का चिह्न हो तो वह धुम फल देने
बाला तथा माय्यवर्द्धक होता है। शनि पर्वत पर काँस का
चिह्न दुर्घटना में मृत्यु का संकेत करता है। यदि मंगल पर्वत
पर काँस हो तो वह व्यक्ति युद्ध में मारा जाता है। यदि सूर्य
पर्वत पर काँस का चिह्न हो तो उसकी मृत्यु विश्वासघात से
होगी। बुध पर्वत पर काँस का चिह्न इस बात का सूचक है कि
उसकी मृत्यु किसी तेज गति बाले बाहन से दुर्घटना के फल-



चन्द्र पर्वत पर कॉस का चिह्न जल में डूबने से मृत्यु का संकेत करता है। यदि मस्तिष्क रेखा पर कॉस हो तो वह व्यक्ति पागल होता है। हृदय रेखा पर कॉस विधुर जीवन का संकेत करता है।

### २०. त्रिकोण:



हथेली में मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा, और बुध रेखा से मिलकर जो त्रिकोण बनता है वह त्रिकोण खतुलनीय घन-प्राप्ति का संकेत है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में आकस्मिक रूप से श्रेष्ठ धन नाम होता है।

#### २१. शावतः

यदि हुवेसी में मस्तिष्क रेका तथा हृदय रेका मिलकर एक जायत की रचना करते हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और सहृदय होता है। साथ ही उसे समाज से विवेष यहा तथा सम्मान मिलता है। उपर मैंने छोटी-छोटी रेकाशों का संक्षेप में परिचय दिया है। बस्तुतः ह्येसी में पाई जाने वाली प्रस्थेक छोटी रेका का अपने धाप में महत्त्व होता है। सतः हस्तरेका विवेषक्र को चाहिए कि वह किसी मी रेका को बेकार न सममें विशेष उसका सूक्त्मतापूर्वक मध्ययन करे। ऐसा करने पर वह अपने उद्देशों में पूर्णतः सफलता प्राप्त कर सकेशा।



# हस्त-चिह्न

पिछले अध्यायों में हमने हाव की रेखाओं के बारे में विवेचन किया है। परन्तु इन रेखाओं के अलावा भी कई ऐसे चिल्ल होते हैं जिनका अध्ययन भी मानव के लिये अत्यन्त आवश्यक होता है। हवेली में पाये जाने वाले ऐसे चिल्ल प्रमुख रूप से आठ होते हैं।

- १. त्रिमुज
- २. कॉस
- ३. बिन्दु
- ४. ब्स
- ५. द्वीप
- ६. वर्ग
- ७. जाल
- ८. नसत्र

अब मैं इनमें से प्रत्येक का संक्षेप में विवेचन कर रहा हूं।

### १. त्रिभुजः



हयेशी में अगर कहीं पर भी तीन तरफ ते आकर रेकाएं परस्पर मिलती हों तो त्रिमुख का आकार बनता है। यह त्रिमुख छोटा या बढ़ा हो सकता है। हयेशी में ये त्रिमुख अलग-अलग स्थानों पर देखे जा सकते हैं।

- जो त्रिमुख स्पष्ट, निर्दोष तथा गहरी रेखामों से बनता है वह शुभ फलदायी कहा जाता है।
- २. हबेली में जितना बड़ा त्रिमुख होगा उतना ही ज्यादा लाभदायक एवं सीमान्यशाली कहा जायगा।
- ३. हथेली के मध्य में जो त्रिमुज पाया जाता है उससे यह कात होता है कि वह व्यक्ति भाग्यवान, ईश्वर में विश्वास रखने वाला तथा उन्नतिशीस है। उसकी शारीरिक एवं

मानसिक वृत्तियां सुद्ध होती हैं। ऐसा व्यक्ति शान्त एवं मधुर स्वभाव का होता है। समाज में उसका सम्मान होता है।

- ४. बहा त्रिमुज व्यक्ति के विशाल हृदय का परिचायक है।
- थ्र. संकीणं ग्रस्पच्ट त्रिमुज व्यक्ति की संकीणं मनोवृत्ति को स्पष्ट करता है।
- ६. यदि किसी व्यक्ति की हथेली में बड़े त्रिभुज में एक भीर छोटा त्रिभुज बन जाय तो वह व्यक्ति निष्चय ही उच्च पद प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करता है।
- ७. यदि शुक्र पर्वत पर त्रिमुख हो तो वह व्यक्ति सरल, और मधुर स्वमाव बाला रसिक मिजाज, ज्ञान-शौकत से रहने वाला तथा ऊंचे स्तर का व्यक्ति होता है।
- यदि ह्येली में टूटा हुआ लहरदार या दूषित त्रिभुज हो तो वह व्यक्ति
   कामी एवं पर-स्त्री-गामी होता है। यदि स्त्री के हाथ में ऐसा त्रिमुज हो तो वह निश्चय ही कुलटा होती है।
- ६. यदि मंगल पर्वत पर त्रिमुज हो तो व्यक्ति रणकुशल तथा युद्ध में वैर्य दिखाने वाला होता है। वीरता में वह राष्ट्रीय पुरस्कारों से सुशोभित होता है। परन्तु यदि इस पर्वत पर दूषित त्रिकोण हो तो वह व्यक्ति निर्दयी तथा कायर होता है।
- १०. यदि राहू क्षेत्र पर बिना दोष के त्रिभुज हो तो ऐसा व्यक्ति अपने यौबनकाल में अत्यन्त ऊंचे पद पर पहुंचता है। साथ ही वह व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करता है। यदि राहू क्षेत्र पर दो संयुक्त त्रिभुज हों तो वह व्यक्ति अमाग्य-शाली माना जाता है।
- ११. प्लूटो पर्वत पर यदि श्रेष्ठ तिमुज हो तो उसका बुढ़ापा ग्रानन्द से व्यतीत होता है। परन्तु दो संयुक्त त्रिमुज होने पर उसकी बृढ़ापे में बदनामी होती है।
- १२. यदि गुरु पर्वत पर निर्दोष त्रिमुज हो तो ऐसे व्यक्ति घूर्त कूटनीतिज्ञ तथा हमेशा भपनी उन्नित की इच्छा रखने बाले होते हैं। इसके क्पिरीत दोषयुक्त त्रिभुज होने पर वह धमण्डी तथा स्वार्थी होता है।
- १३. शनि पर्वत पर निर्दोष त्रिमुज हो तो वह व्यक्ति तंत्र मंत्र के क्षेत्र में प्रिधिकारी माना जाता है। सदीष त्रिभुज होने पर वह ऊंचे स्तर का ठग तथा धोखा देने वाला होता है।
- १४. सूर्य पर्वत पर यदि निर्दोष त्रिभुज हो तो वह व्यक्ति धार्मिक परोपकारी, तथा दूसरों का हितचिन्तन करने वाला होता है। जबकि सदोष त्रिभुज होने पर समाज में निन्दा का पात्र बनता है। उसे जीवन में सफलता नहीं मिल पाती तथा उसकी भाग्यवृद्धि में बराबर बाधाएं आती रहती हैं।
- १५ यदि बुध क्षेत्र पर त्रिमुज का चिह्न हो तो वह व्यक्ति अपने जीवन में एक सफल वैज्ञानिक होता है साथ ही व्यापार की दृष्टि से भी जीवन में ग्रत्यन्त उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करता है। ऐसे लोग विदेशों में ग्रपना व्यापार फैलाकर

लाम उठाते हैं। यदि दोष युक्त त्रिमुज हो तो वह संचित पूंजी समाप्त करता है, तथा व्यापार में दिवालिया होकर समाज में बदनामी उठाता है।

- १६. यदि मायु रेखा पर त्रिमुज का चिह्न दिसाई दे तो व्यक्ति दीर्घायु होता है।
- १७. मस्तिस्क रेखा पर त्रिमुज का चिह्न रखने वासा तेज बुद्धि तथा श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है।
- १८. यदि हृदय रेखा पर त्रिमुज का चिह्न हो तो उस व्यक्ति का बुढ़ापे में भाग्योदय होता है।
- १६. यदि त्रिमुज का चिह्न स्वास्थ्य रेखा पर हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अत्यन्त श्रेष्ठ होता है।
- २०. यदि सूर्य रेखा पर त्रिमुज का चिह्न दिखाई दे तो वह व्यक्ति किसी भी एक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सफलता प्राप्त करता है।
- २१. जिस व्यक्ति के माग्य रेखा पर त्रिभुज का चिह्न हो तो वह भाग्यहीन होता है तथा जीवन में वह असफल ही होता देखा गया है।
- २२. अगर विवाह रेखा पर त्रिमुज का चिह्न हो तो उसके विवाह में कई प्रकार की बाधाएं प्राती हैं तथा उसका गृहम्थ जीवन प्रायः ससफल सा रहता है!
- २३. यदि चन्द्र रेखा पर त्रिमुज का चिह्न हो तो वह अपने जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करता है तथा सफलता प्राप्त करता है।
- २४. यदि जीवन तथा मस्तिष्क रेखा से त्रिकोण बनता है तो ऐसा त्रिकोण शुभ होता है।
- २४. यदि स्वास्थ्य तथा मस्तिष्क रेखा से मिलकर त्रिमुज का चिह्न बनता हो तो वह प्रसर बुद्धि का होता है।
- २६. यदि स्वास्थ्य तथा जीवन रेखा से मिलकर त्रिमुज का चिह्न बनता हो तो वह व्यक्ति को बहुत मिश्रक ऊंचा उठाने में सहायक होता है।
- २७. यदि हथेली में उभरा हुआ त्रिकोण हो तो वह व्यक्ति लड़ाकू स्वभाव का होता है।
- २ मंदि त्रिकोण की रेखाएं उमरी हुई पुष्ट तथा चौड़ी हों तो वह व्यक्ति दूसरों की भलाई करने वाला होता है।
- २६. यदि त्रिकोण की रेखाएं बहुत चौड़ी हों तथा मंगल पर्वत पुष्ट हो तो वह व्यक्ति बिना हिचकिचाहट के आगे बढ़ने वाला होता है।
- ३०. यदि दोनों हाथों में चपटा त्रिभुज हो तो उस व्यक्ति का जीवन एक प्रकार से महत्त्वहीन होता है।

३१: बदि रेकाएं गहरी और पतली हों तो वह अविका जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है।

३२. यदि त्रिकोण की रेसाएं फीकी तथा कटी हुई हों तो वह व्यक्ति

जरूरत से ज्यादा भौतिक तथा स्वार्थी होता है।

३३. यदि त्रिकोण से कुछ सहायक रेखाएं ऊपर की जोर बढ़ रही हों तो इस क्यक्ति को काफी बाघाओं के बाद सफलता प्राप्त होती है।

३४. यदि त्रिकोण के अन्दर का भाग चौड़ा हो तो वह व्यक्ति भाससी होता है।

३५, यदि स्वास्थ्य रेखा उन्नत हो तथा त्रिकोण भी बड़ा हो तो वह व्यक्ति दीर्घायु होता है।

३६. यदि त्रिकोण के ऊपर कॉस का चिह्न हो तो उस व्यक्ति के जीवन में

कई प्रकार की दुर्घटनाएं घटित होती हैं।

३७. यदि त्रिकोण के नीचे के भाग में क्रॉस का चिह्न हो तो वह व्यक्ति अपने जीवन में महत्त्वपूर्ण होता है।

३८. यदि लम्बी उंगलियां हों तथा त्रिकोण के अन्दर क्रॉस हो तो व्यक्ति दूसरों को दुसी करता है।

३१. यदि त्रिकोण के मध्य में कॉस हो तथा स्वास्थ्य रेखा के पास तारा हो तो वह व्यक्ति अन्या होता है।

४०. त्रिकोण के प्रत्दर तारे का चिह्न हो तो वह प्रेम में बदनाम होता है।

४१. यदि त्रिकोण में वृत्त का चिल्ल हो तो वह प्रेमिका से घोखा खाता है।

४२. अच्छा पुष्ट और बड़ा त्रिकोण व्यक्ति को सभी दृष्टियों से ऊंचा उठाने वाला माना गया है।

#### २. कॉस:

गणित में धन का चिह्न या एक आड़ी रेखा पर दूसरी खड़ी रेखा का जो चिह्न होता है, उसे कॉस का चिह्न कहते हैं। यह चिह्न केवल वृहस्पति पर्वत पर ही शुभ फल देने वाला है। इसके अलावा हयेली में कहीं पर भी यह चिह्न अनुकूल फल नहीं देता है।

१. यदि गुरु क्षेत्र पर काँस का चिह्न हो तो वह व्यक्ति सुखमय जीवन व्यतीत करने वाला तथा सोच-समक्त कर कार्य करने वाला होता है। उसकी पत्नी शिक्षित होती है। ससुराल से विशेष धन प्राप्त होता है। तथा उसका गृहस्य जीवन पूर्णतः सुखमय रहता है।

२. यदि श्वनि पवंत पर कांस का चिह्न हो तो लड़ाई अगड़े में कई बार शरीर पर चोट के निशान लगते हैं। ऐसे व्यक्ति की अकास मृत्यु होती है।



- ३. बिंद सूर्व क्षेत्र पर काँस का चिल्ल हो तो समाज में उसे बहुत अधिक बदनामी का सामना करना पड़ता है। व्यापार में बाजाएं उठाता है तथा इसका भाग्य जीवन-मर इसका सहायक नहीं होता।
- ४. बुध पर्वत पर यदि काँस का चिह्न दिसाई दे तो वह व्यक्ति योचे वाज धूर्त तथा ठग होता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी विश्वास पात्र नहीं माना जा सकता।
- ५. यदि चन्द्र क्षेत्र पर क्रॉस का चिल्ल हो तो जल में दूबने से उसकी मृत्यु होती है, या जीवन-भर मस्तिष्क सम्बन्धी रोव बने रहते हैं।
- ६. यदि प्रजापति क्षेत्र पर काँस का चिह्न हो तो वह व्यक्ति भाससी, कायर तथा ढरपोक होता है। शत्रुओं से वह हरदम भग्नीत रहता है।
- केतु पर्यत पर कास का चिन्ह इस वात का सूचक है कि वह व्यक्ति दुख-मय बड़ा हुआ है तथा उसकी शिक्षा भनी प्रकार से नहीं हो सकी है।
- म. यदि शुक्त क्षेत्र पर कास का जिन्ह हो तो वह प्रेम के मामले में असफल होता है तथा उसकी बदनामी होती रहतो है। ऐसे व्यक्ति जीवन-भर निन्दनीय कार्यों में संलग्न रहते हैं।
- ध. यदि मंगल पर्वंत पर काँस का चिक्क हो तो निश्चय ही उस व्यक्ति को जेल की यात्रा सहन करनी पड़ती है। ऐसा व्यक्ति लड़ाई फगड़े में विश्वास करता है तथा उसकी मृत्यु आत्महत्या से ही होती है।
- १०. यदि राहू पर्वत पर कॉस का चिह्न दिखाई वे तो उसका यौदनकाल दु:समय व्यतीत होता है तथा चेचक के रोग से वह व्यक्ति पीड़ित रहता है।
- ११. यदि गुव पर्वत के अलावा और कहीं पर भी काँस का चिह्न हो तो उस पर्वत का विपरीत फल मिलने लग जाता है।
- १२. यात्रा रेखा पर यदि काँस का विद्ध हो तो यात्रा में उसकी भाकिस्मक मृत्यु होती है।
- १३. यदि विवाह रेसा पर कॉस का चिह्न दिसाई दे तो उस व्यक्ति का विवाह जीवन में नहीं होता, और यदि होता भी है तो उसका गृहस्थ जीवन अस्यन्त दुस में होता है।
  - १४. सन्तान रेका पर कांस का चिह्न सन्तान के भ्रभाव का सूचक होता है।
- १५. स्वास्थ्य रेखा पर कॉस का विह्न व्यक्ति के स्वास्थ्य के पतन का उत्तर-दायी है।
- १६. यदि माम्य रेखा पर काँस हो तो जीवन में वह अत्यन्त साधारण जीवन व्यतीत करने को बाध्य होता है।
- १७- बदि सूर्य रेखा पर काँस हो तो उसकी उन्नति में बराबर बाघाएं बनी रहती हैं।

- १८. यदि हृदय रेक्षा पर काँस हो तो वह हार्ट झटैक का मरीख होता है तवा बराबर कमजोर बना रहता है।
- १९. यदि मस्तिष्क रेक्षा पर काँस का चिह्न हो तो वह जीवन-भर दिमाग सम्बन्धी बीमारियों से परेशान रहता है, तथा बन्त में पागल हो जाता है।
- २०. यदि जीवन रेखा पर काँस का जिल्ला हो तो भ्रायु के उस भाग में वह मरण-तुल्य कष्ट उठाता है।
- २१. हाथ में छोटा या बड़ा, चौड़ा या पतला, किसी भी प्रकार का कास हानिकर ही माना गया है।

### ३. बिन्दुः



हथेली में बिन्दुओं का प्रभाव भी महत्त्वपूर्ण देखा गया है। सफेद बिन्दु हमेशा उन्नतिकारक माने जाते हैं। हथेली में लाल रंग के बिन्दु व्यक्ति की बीमारियों के सृचक होते हैं। पीले रंग के बिन्दु शरीर में रक्त न्यूनता को बताते हैं। यदि हथेली में काले रंग के बिन्दु हों तो लक्ष्मीदायक माने गये हैं।

यहां काले रंग के बिन्दुओं से तात्पर्य हथेली में पाये जाने वाले तिलों या तिल से है। आगे की पंक्तियों में इन काले बिन्दुओं या तिलों के बारे में विचार स्पष्ट कर रहा हैं:

- १. यदि तिल हथेली में हो तथा मुट्ठी बन्द करने पर वह मुट्ठी में रहता हो तो ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं रहती।
- २. यदि मुट्ठी में तिल न भाता हो मुट्ठी के बाहर ही रहता हो तो ऐसे व्यक्ति के पास धन भाता तो अवस्य है परन्तु वह टिक नहीं पाता ऐसा समफ्रना चाहिए।
- ३. यदि काला तिल गुरु पर्वत पर हो तो उसके विवाह में बराबर बाधाएं आती हैं। समाज में प्रंम के क्षेत्र में उसे बदनामी उठानी पड़ती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाता।
- ८. यदि शनि क्षेत्र पर काला तिल हो तो प्रेम के क्षेत्र में वह बराबर बदनाम रहता है। गृहस्थ जीवन दु:समय होता है तथा पति या पत्नी में से कोई एक ग्राग में जलकर समाप्त होता है।
- यदि सूर्य पर्वत पर काला तिल हो तो उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा में बहुत बड़ा वक्का समता है तथा वह समाज में निन्दनीय कार्य करने की बाध्य होता है।

- ६. यदि बुध क्षेत्र पर काला तिल हो तो वह व्यक्ति कुटिल तथा पौदेवाज होता है। ऐसे व्यक्ति को व्यापार में हानि उठानी पहती है।
- ७. यदि चन्त्र क्षेत्र पर काला तिल हो तो व्यक्ति का विवाह विलम्ब से होता है। जीवन में उसे एक से अधिक बार जलघात से भी पीड़ित होना पड़ता है।
- द. यदि प्रजापति क्षेत्र पर तिल की उपस्थिति हो तो उसके वारीर का एक ग्रंग शस्त्र से कट जाता है।
  - केतु क्षेत्र पर काला तिल व्यक्ति के बचपन को दुखमय बनाता है।
- १०. यदि शुक्र क्षेत्र पर काला तिल हो तो वह व्यक्ति कामी होता है तथा जीवन भर उसके गुप्तांगों में रोग रहता है।
- ११. राहू क्षेत्र पर यदि काला तिल हो तो यौवनावस्था में उसे आधिक हानि वठानी पडती है।
- १२. जीवन रेखा पर यदि काला तिल हो तो व्यक्ति को लम्बे समय तक टी॰बी॰ का मरीज रहना पड़ता है।
- १३. यदि मस्तिष्क रेखा पर काला तिल हो तो उसे सिर पर गम्मीर चोट लगती है तथा मस्तिष्क से सम्बन्धित रोग बराबर बने रहते हैं।
- १४. यदि हृदय रेला पर काला तिल हो तो वह व्यक्ति दुर्बल हृदय वाला होता है।
- १५. सूर्य रेसा पर काला तिल व्यक्ति की उन्नति में बराबर बाषाएं कासता है।
- १६. यदि हथेली में भाग्य रेखा पर काला तिल हो तो उसका जीवन दुर्भाग्य-पूर्ण ही रहता है।
- १७. स्वास्थ्य रेखा पर काला तिल जीवन-मर उसके स्वास्थ्य को कमजोर बनाये रखता है।
- १८. विवाह रेखा पर काले तिल की उपस्थिति विवाह में बाबाएं पैदा करती है।
- १६. यदि मंगल रेखा पर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति कायर तथा कमजोर ह्यय वाला होता है।
  - २०. चन्द्र रेखा पर तिल मानव की उन्नति में बाबाएं देता है।
- २१. यदि यात्रा रेखा पर तिल हो तो यात्रा में ही उस व्यक्ति की मृत्यु होती है।
  - २२. भनामिका उंगली पर तिल का चिह्न व्यापार में असफलता देता है।
- २३. यदि कनिष्ठिका उंगली पर काला तिश हो तो वह व्यक्ति व्यापार में हानि उठाता है तथा व्यापार का विस्तार नहीं कर पाता।

- . २४. मध्यमा उंबली पर यदि तिल हो तो उसके भाग्य में बराबर बाधाएं बनी रहती हैं तथा माग्य उन्नति के लिए उसे बराबर मटकना पढ़ता है।
- २५. यदि तर्जनी उंगली पर तिल का चिह्न हो तो गौकरी में पद त्याग करना पड़ता है। एवं बदनामी का सामना करना पड़ता है।

#### ४. वृत्तः

हचेली में जो छोटे-छोटे गोल घेरे पाये जातेहैं उसे वृत्त बा सूर्य या कन्दुक कहते हैं।

- १. यदि हयेली में गुरु पर्वत पर वृत्त का चिह्न हो तो ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली होता है तथा निश्चय ही अपने प्रयत्नों से उच्च पद प्राप्त करने में सफल रहता है। ऐसे व्यक्ति को ससुराल से भी विशेष घन प्राप्त होती है।
- २. यदि शनि पर्वत पर वृत्त का चिह्न हो तो उस व्यक्ति को अनायास धन लाभ होता है तथा लॉटरी, जुए या सट्टेसे विशेष धन प्राप्त करता है।
- ३. यदि सूर्य पर्वत पर वृत्त हो तो वह व्यक्ति उच्च एवं सात्त्विक विचारों वाला होता है तथा विश्व में वह प्रसिद्ध होता है।
- ४. बुष पर्वत पर वृत्त का विह्न व्यक्ति को व्यापार में मारी सफलता देता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन विलासितापूर्ण होता है।
- प्र. प्रजापित क्षेत्र पर वृत्त का चिन्ह मानव को कमजोर तथा आलसी बना देता है।
- ६. यदि चन्द्र पर्वत पर वृत्त का चिन्ह हो तो उसका स्वास्थ्य कमजोर रहता है तथा जल में डूबने से उसकी मृत्यु होती है।
- ७. यदि शुक्र पर्वत पर वृत्त का चिन्ह हो तो वह व्यक्ति भोगी तथा कामी होता है। कई बार ऐसे व्यक्ति नपुंसक भी होते देखे गये हैं।
- मंगल क्षेत्र पर वृत्त की उपस्थिति व्यक्ति को कायर दिल वाला बना देती है।
- ध. यदि जीदन रेखा पर वृत्त का चिन्ह हो तो उसकी ग्रांखें कमजोर होती हैं।
  - १०. मस्तिष्क रेखा पर वृत्त मस्तिष्क सम्बन्धी रोगों को जन्म देता है।
- ११. हृदय रेका पर वृत्त का चिन्ह होने से व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित एहता है।

- १२.. सूर्य रेक्षा पर यदि वृत्त का विन्ह हो तो वह अपने वीवन में ससाधारण सफलता प्राप्त करता है तथा भौतिक दृष्टि से वह पूर्व सुझी एवं सम्यन्न होता है।
- १३. भाग्यरेक्सा पर वृत्त का जिन्ह व्यक्ति को भाग्यहीन बनाता है तथा जीवन-भर उसे परेशानियां भोगनी पड़ती हैं।
- १४. यदि यात्रा रेक्सा पर वृत्त का चिन्ह हो तो यात्रा में वह मरण-तुल्य कष्ट उठाता है।

#### प्र. द्वीपः

हथेली में यह जिल्ह कहीं पर भी दिलाई दे सकता है। जिस स्थान पर भी यह जिल्ह होता है उस स्थान के प्रमाद को यह कमजोर करने में ही सहायक होता है।

- १. गुरु पर्वत पर यदि द्वीप का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति के आत्म-विश्वास में कमी आती है तथा उसे अपने आप पर ही भरोसा नहीं रहता।
- शनि पर्वत पर द्वीप का चिन्ह व्यक्ति को पग-पग
   पर पर शानियां देने में सहायक होता है।
- ३. यदि रवि पर्वत पर द्वीप का चिन्ह हो तो वह व्यक्ति हमेशा निराशाबादी भावना लिये हुए जीवित रहता है तथा उसका स्वभाव चिड्चिड़ा हो जाता है।



- ४. बुध पर्वंत पर द्वीप का चिन्ह व्यापार या विज्ञान से सम्बन्धित कार्यों में हानि पहुंचाता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में निन्दा का पात्र बनना पड़ता है।
- ५. यदि हथेली में चन्द्र पर्वंत पर द्वीप हो तो उसका स्वमाव करू तथा निर्वेगी होता है।
- ६. शुक्र पर्वत पर द्वीप का चिन्ह पारिवारिक जीवन में चातक माना गया है। जीवन में चारों ओर से उसे निराशा का सामना करना पड़ता है।
- ७. जीवन रेखा पर यदि द्वीप हो तो व्यक्ति सैक्स की दृष्टि से कमजौर होता है।
  - मस्तिष्क रेखा पर द्वीप दिमाग से सम्बन्धित रोगों से पीड़ित रखता है।
- हृदय रेक्षा पर यदि द्वीप का चिन्ह हो तो उसके जीवन में बरावर हृदय रोग बना रहता है।
- १०. यदि सूर्य रेखा पर द्वीप हो तो उसे जीवन में कई बार बदनामियों का सामना करना पड़ता है।

- ११. सास्य रेखा पर द्वीप का चिन्ह भाग्यहीनता की खोर संकेत करता है तथा उसे जीवन में जरूरत से ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- १२. यदि बाना रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति की मृत्यु यात्रा में ही होती है।
  - १३. चन्द्र पवंत पर द्वीप का चिन्ह व्यक्ति के दिमाग की कुन्द बना देता है।
- १८. विवाह रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो तो शीघ्र ही प्रिय की मृत्यु का भाषात सहन करना पढ़ता है।
- १५. स्वास्थ्य रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो तो उसे जीवन में कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है।

#### ६. वर्गः

चार मुजाओं से घिरे हुए स्थान या लेंग को वर्ग कहते हैं। कुछ सीग इसको समकोण के नाम से भी पुकारते हैं।

- १. यदि गुरु पर्वत पर वर्ग का चिन्ह हो तो वह व्यक्ति जीवन में सफल प्रशासक होता है। उसका सम्मान तथा कीर्ति पूरे संसार में फैलती है। एक साधारण चराने में जन्म लेकर के भी अस्यन्त उच्च पद पर पहुंचता है।
- २. यदि शनि पर्वंत पर वर्गका चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति बार-बार मृत्युके मृंह से आक्वर्यंजनक रूप से बच जाता है।
- यदि सूर्य क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह हो तो वह धन, ोच्च मान, यश, पद, प्रतिष्ठा की दृष्टि से बत्यन्त उच्च स्तरीय जीवन व्यतात करता है, और उसके कार्यों की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैलती है।
  - ४. यदि बुध पर्वत पर वर्ग हो तो वह जेल जाने से बच जाता है।
- चन्द्र पर्वत पर वर्ग का चिन्ह उसकी कल्पना शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। ऐसा व्यक्ति गम्भीर दयालु तथा विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य से कार्य करने वाला होता है।
- ६. यदि केतु पर्वत पर वर्ग हो तो ऐसे व्यक्ति का माग्योदय शीघ्र ही होता है तथा उसका यौवनकाल भ्रत्यन्त सुकामय व्यतीत होता है।
- ७. यदि शुक्र पर्वत पर वर्ग हो तो वह प्रम के क्षेत्र में सावधानी बरतता है और जीवन में उसे बदनामी का सामना नहीं करना पड़ता !
- म. यदि मंगल पर्वत पर वर्ग का चिन्ह हो तो वह अपने कोश्व को सीमिश रसने में सफल होता है तथा उसे जीवन में बहुत ही कम कोश्व आता है।

- E. यात्रा रेक्सा पर वर्ग की उपस्थिति इस बात की सूचक होती है कि वह जीवन में कई बार यात्राएं करेगा तथा यात्राक्षों से विशेष बन साम लेगा ।
- १०. चन्द्र रेखा पर वर्ग की उपस्थिति मानव की सभी प्रकार की उन्निति में सहायक होती है।
- ११. यदि विवाह रेखा पर वर्ग का चिन्ह हो तो उसकी पत्नी पढ़ी-सिकी, सुन्दर, सुशील तथा शिक्षित होती है। तथा उसे ससुराल से विशेष घन जाम होता है।
- १२. यदि स्वास्थ्य रेक्षा पर वर्ग हो तो उसका व्यक्तित्व आकर्षक और जीवन गर स्वास्थ्य अनुकृत बना रहता है।
- १३. यदि भाग्य रेखा पर वर्ग का चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय छोटी अवस्था में ही हो जाता है।
- १४. सूर्य पर्वत पर अथवा सूर्य रेका पर वर्ग का चिन्ह हो तो उसके जीवन में यहा, मान, पद, प्रतिष्ठा बादि की कोई कमी नहीं रहती।
- १५. यदि हृदय रेला पर वर्ग का चिन्ह हो तो उसका गृहस्य जीवन सुलमय होता है तथा वह हृदय से परोपकारी एवं दयालु होता है।
- १६. मस्तिष्क रेखा पर वर्ग का चिन्ह इस बात का सूचक है कि ऐसे व्यक्ति का दिमाण सन्त्तित तथा निरन्तर क्रियाशील है।
  - १७. यदि जीवन रेखा पर वर्ग का चिन्ह हो तो वह व्यक्ति दीर्घायु होता है।
- १८. यदि राहू पर्वत पर वर्ग का चिन्ह हो तो उसका काफी समय साचु के रूप में जंगलों में व्यतीत होता है।

वस्तुतः वर्गका जिल्ह हथेली में कहीं पर सी हो वह पूर्णतः शुभ माना जाता है।

#### la. atta :



सड़ी रेखाओं पर आड़ी रेखाएं होने से एक प्रकार का जाल-सा बन जाता है। यह व्यक्ति की हथेलियों में सभी स्वानों पर देखने को मिल जाता है। इन स्थानों पर पड़े इन जालों का फलादेश निम्न प्रकार से है:

- यदि गुरु क्षेत्र पर जाल चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति
   क्र्र, निदंगी, स्वार्ची, तथा वमच्डी होता है।
- यदि अनि पर्वत पर जाल का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति आलसी होता है तथा समाज में कंबूस होने की वजह से बदनामी सहन करनी पड़ती है।
- ३. यदि यह रेसा जास सूर्व पर्वत पर हो तो समाज में बार-बार निम्दा का पात्र बनना पड़ता है।

- ४. सिंद सुध पर्वत पर जाल हो तो वह व्यक्ति अपने ही किये कये कार्यों पर पश्चताला है तथा परेशानियां उठाता है।
- मदि प्रजापित क्षेत्र पर जाल का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति के हाथ से अवश्य ही हत्या होती है तथा उसे कारावास का दण्ड भोगना होता है।
- ६. यदि चन्द्र क्षेत्र पर जाल का चिन्ह हो तो वह बस्थिर स्वभाव वाला तथा असन्तुष्ट व्यक्तित्व का स्वामी होता है।
- अ. यदि केतु पर्वत पर जाल हो तो वह जीवन भर बीमारियों से परेशान रहता है।
- प्त. यदि शुक्र पर्वंत पर जाल हो तो वह व्यक्ति जरूरत रो ज्यादा मोगी तथा लम्पट होता है। समाज में उसका किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं होता।
- १. यदि मंगल क्षेत्र पर जाल हो तो वह जीवन भर मानसिक दृष्टि से ग्रशान्त बना रहता है।
- १०. यदि राहू पर्वत पर जाल का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्य पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिये बाध्य होता है।
  - ११. यदि मणिबन्ध रेखा पर हो तो उसका जरूरत से ज्यादा पतन होता है।
- १२. हथेली में कहीं पर भी जाल का चिन्ह अनुकूल फल देने वाला नहीं माना जाता।

#### मस्त्रयाताराः

AAA

हथेली में कई स्थानों पर सूक्ष्मतापूर्वक देखने से नक्षत्र या तारे दिखाई देते हैं। अलग-अलग स्थनों में होने से इनके फलादेश में भी अन्तर आ जाता है।

- १. यदि गुरु पर्वंत पर नक्षत्र का जिन्ह हो तो वह व्यक्ति निश्चय ही वपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। समाज में घन, मान, पद, प्रतिष्ठा, आदि की दृष्टि से उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कसी नहीं रहती। बह निरन्तर उन्नित की स्रोर समसर रहता है तथा सम्भाननीय पद प्राप्त कर समाज में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है।
- २. यदि शनि पर्वत पर नक्षत्र या तारे का चिन्ह हो तो तारा ऐसे व्यक्ति का माग्योदय शीघ्र ही होता है। वह अपने लक्ष्य की भीर अग्रसर रहता है तथा जीवन में पूर्ण यश तथा सम्मान प्राप्त करने में सफल होता है।

- ३. यदि सूर्य पर्वत पर नक्षत्र हो तो ऐसे व्यक्ति के कीवन में पूर्ण वन लाम होता है । भौतिक दृष्टि से उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं उहती ।
  - ४. शारीरिक तथा मानसिक दुष्टि से पूर्ण स्वस्य रहता है।
- ५. यदि बुध पर्वत पर नक्षत्र का जिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति एक सफल व्यापारी तथा उच्च कोटि की योजना बनाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति एक सफल कवि तथा साहित्यकार भी हो सकता है।
- ६. यदि केतु पर्वत पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति का बचपन म्रत्यन्तं सुखमय बीतता है तथा जीवन में भौतिक दृष्टि से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती।
- ७. यदि शुकं पर्वत पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति भोगी होता है। परनी के अलाबा अन्य स्त्रियों से भी सम्पर्क रहता है, तथा जीवन में उसकी पस्त्री अत्यन्त सुन्दर तथा स्वस्थ रहती है।
- इ. मंगल पर्वत पर यदि नक्षत्र का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति चीरजवान समा साहसी होता है। युद्ध में अनुलनीय साहस दिखाने से उसे देश व्यापी सम्मान मिलता है।
- १. यदि राहू पर्वत पर चिन्ह हो तो हमेशा माज्य साथ देता है तथा जीवन में पूर्ण यश तथा सम्मान प्राप्त करता है।
- १०. यात्रा रेखा पर नक्षत्र का चिन्ह इस बात का सूचक होता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु घर से दूर तीर्यं स्थान पर होती है।
- ११. चन्द्र रेखा पर यदि तारे का चिन्ह हो तो वह पेट संबंधी रोगों से ग्रस्त रहता है तथा थोडे बहुत रूप में वह बराबर बीमार बना रहता है।
- १२. यदि मंगल रेसा पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति की हत्या होती है।
- १३. यदि विवाह रेखा पर नक्षत्र या तारे का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति के विवाह में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं तथा उसका गृहस्य जीवन सुखमय नहीं कहा जा सकता।
- १४. यदि स्वास्थ्य रेखा पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य जीवन भर कमजोर बना रहता है। तया उसकी मृत्यु अत्यन्त दुखदायी परिस्थितियों में होती है।
- १५. यदि सूर्य रेखा पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति को व्यापार में विशेष सफलता मिलती है तथा आकस्मिक बन प्राप्त के बोग जीवन मे कई बार होते हैं।

- १६. यदि हृदय रेका पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो वह हृदय से संबंधित रोगीं से पीड़ित रहता है।
- १७. यदि मस्तिष्क रेखा पर नक्षत्र या तारे का चिन्ह हो तो वह जीवन भर स्नायु संबंधी रोगों से ग्रस्त रहता है।
- १ म. यदि आयु रेखा पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति की यौवनकाल में ही आकस्मिक मृत्यु हो जाती है।
- १६. यदि संगूठे पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो वह व्यक्ति परिश्रमी, सहनशील तथा सफल व्यक्तित्व का वनी होता है।
  - २०. तर्जनी उंगली पर नक्षत्र का चिन्ह सभी प्रकार से शुभ माना गया है।
- २१. मध्यमा तथा अन्य उंगलियों पर नक्षत्र के चिन्ह से उससे संबंधित ग्रहों को विशेष बल मिलता है।

वस्तुत. हाथ में नक्षत्र या तारे के चिन्ह का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। ये चिन्ह व्यक्तित्व के निर्माण में तथा भविष्यकथन में बहुत अधिक सहायक होते हैं।

## काल-निधरिण

पीछे के अध्यायों में मैंने हस्त रेखा से संबंधित तथ्य स्पष्ट किए हैं, साथ ही साथ सहायक रेखाओं तथा हस्त चिन्हों के बारें में भी जानकारी प्रस्तुत की है। परन्तु इसके साथ ही यह प्रश्न भी व्यक्ति के दिमाग में स्वाभाविक रूप से पैदा होता है कि जीवन में अमुक घटनाएं घटित होंगी, यह तो इस्तरेखा ज्ञान से स्पष्ट हो जाता है; परन्तु ये घटनाएं किस अवधि में घटित होंगी इसको समम्मना और जानना भी बहुत जरूरी है।

व्यक्ति के जीवन में ये प्रश्न निरन्तर जनकर लगाते रहते हैं कि भाग्योदय कव होगा, किस प्रकार के कार्य से माग्योदय होगा, भाग्योदय इसी देश में होगा या विदेश में होगा, विदेश यात्रा कव है नौकरी कव मिलेगी, व्यापारमें स्थिरता कव बा सकेगी, व्यापार में कितना लाभ होगा और कव होगा, किस वस्तु या किस कार्य से व्यापार में लाभ सम्भव है, आय वृद्धि कव होगी, नौकरी में प्रमोशन कव होगा, सन्तान सुक कैसा मिलेगा, विवाह कव होगा — बादि ऐसी सैकड़ों वातें हैं जो मानव मस्तिष्क में निरन्तर भुमड़ती रहती हैं इन सभी के लिये यह बहुत जरूरी है कि हम काल निर्धारण प्रक्रिया को समकें और उसके माध्यम से भविष्य कथन को स्पष्ट कर सकें।

पीछे के पृष्ठों में मैंने हृदय रेखा, भाग्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा, मस्तिष्क रेखा तथा जीवन रेखा आदि के बारे में जानकारी दी है। इनमें जीवन रेखा का सर्वेप्रथम अध्ययन जरूरी है।

जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूं कि अंगूठे और तजेंनी के बीच में से जीवन रेखा प्रारंभ होकर शुक्र पर्वत को घेरती हुई मणिबन्ध तक पहुंचती है। यह जीवन रेखा कहलाती है।

पहले अम्यास के लिये किसी धागे के माध्यम से जहाँ से यह जीवन रेखा प्रारंभ होती है वहां से लगाकर जीवन रेखा के अन्तिम स्वस अर्थात् मणिबन्ध की पहली रेखा तक नापिये और इस पूरे घागे को १०० वर्ष का समस्कर इसके बराबर १० हिस्से कर लीजिये। इस प्रकार एक हिस्सा १० वर्षों का प्रतिनिधित्व करेगा। इन १० वर्षों में भी जो दूरी है उसको यदि १० मागों में बार्टे तो प्रत्येक भाग एक वर्ष का प्रतिनिधित्व करेगा। यद्यपि ये चिन्ह नजदीक ही सकते हैं, परन्तु यह प्रत्येक

चिन्ह एक वर्ष को सूचित करेगा। अभ्यास के बाद चिन्ह लगाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी और हाथ देखकर ही यह अनुमान हो सकेगा कि यह जीवन रेखा कितने वर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। यदि जीवन रेखा बीच में ही समाप्त हो जाती है, तो आयु के उस भाग में जीवन समाप्त समभना चाहिए। इससे यह भली मौति झात हो सकेगा कि व्यक्ति की आयु कितने वर्ष की है। इसी प्रकार जीवन रेखा पर जहाँ भी कांस का चिन्ह या जहां भी रेखा कमजोर पड़ी है आयु के उस भाग में बहुत बड़ी बीमारी आयेगी था भरण तुख्य कष्ट भोगना पड़ेगा, ऐसा समभना चाहिए।

पूरे हाथ में घटनाओं को सूचित करने वाली जीवन रेखा ही है। मन्य को भी रेखएं हैं, उन पर बिन्दु लगा कर उससे एक सीधी रेखा जीवन रेखा की कोर बींचिये, जिस बिन्दु पर बींची हुई रेखा मिलेगी; प्रायु के उस भाग में ही बह घटना घटित होगी। उदाहरण के लिये भाग्य रेखा के मध्य में कटा हुचा हिस्सा है तो कटे हुए स्थान से यदि हम रेखा खीचें और वह रेखा जीवन रेखा के ४२वें वर्ष के बिन्दु से मिलती हो तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि इस व्यक्ति की ४२वें वर्ष में भाग्य-बाधा प्रायेगी धीर भाग्य से संबंधित कोई बहुत बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा।

इसी प्रकार भाप अन्य रेखाओं पर पाये जाने वाले चिन्हों का फल जात कर सकते हैं एवं उन घटनाओं को घटित होने का समय भी स्पष्ट कर सकते हैं।

धीरे-घीरे इस संबंध में अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के बाद तो मात्र हुचैली पर एक फलक पड़ने पर ही संबंधित घटना और उसका समय ज्ञात हो सकता है।

बस्तुतः एक सफल भविष्यवक्ता एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ तमी माना जाता है जबिक वह घटनाओं का समय सही-सही रूप में स्पष्ट कर सके और इसके लिये मैंने कपर बिन्दु स्पष्ट कर दिये हैं।

# हस्त-चित्र लेने की रीति

मेरे केन्द्र में हमेशा सैकड़ों पत्र आते हैं और उनका यह आग्रह रहता है कि हस्त-विकों के माध्यम से सही अविष्यफल स्पष्ट करके मेजा जाए। इस केन्द्र की सेकाएं देश में तथा विदेशों में सभी लोगों को सुलम है और मेरे लिये यह प्रसन्तता का विषय है कि लोगों ने इस सेवा का भरपूर लाभ उठाया है। यक्कपि हस्तिवित्रों की अपेक्षा व्यक्तिगत रूप से हाथ दिखाना और उससे मविष्य-फल ज्ञात करना ज्यादा अनुकूल होता है। क्योंकि इसके माध्यम से पर्वतों का उमार और छोटी से छोटी रेखाओं को मली प्रकार से जाना जा सकता है, परन्तु यह सभी के लिये सुलभ नहीं है। जो दूर हैं, या जो विदेशों में हैं उनके लिये हस्तिवित्र ही एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा वे अपना अविष्यफल ज्ञात कर सकते हैं।

जहां तक मेरा अनुभव है एक अच्छे कैमरे से ही हाथ का सही-सही फोटो लिया जा सकता है और इसमें भी ग्रहों के पवंतों का उमार देखा जा सकता है। इसके साथ ही कैमरे की आंख से छोटी से छोटी रेखा भी छिपी नहीं रहती और हमेली में सभी रेखाएं पूर्ण रूप से फोटो में आ जाती हैं जिसके माध्यम से सही-सही भविष्यफल स्पष्ट किया जा सकता है। मेरी राय में जो सही भविष्यफल बाहते हैं, उन्हें अपने दोनों हाथों के फोटो कुशल फोटोग्राफर से खिचवा कर मेजने चाहिए।

जहां फोटो की सुविधा न हो तो वे कागज पर हस्तिधित्र उतार करके भी भेज सकते हैं। परन्तु इसके बारे में बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे---

- १. कागज सफेद हो तथा खुरदरा नहीं होना चाहिए। यह बात भी घ्यान रखनी चाहिए, कि कागज न तो बहुत पतला हो भौर न चिकना हो। स्याही सोखने बाला कागज भी नहीं लिया जाना चाहिए।
- २. कागज पर चित्र उतारते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कागज की लम्बाई और चौड़ाई अपने आप में पूरी हो ! हुयेली का कोई मी हिस्सा या उंगली का कोई मी हिस्सा कागज के बाहर नहीं रहना चाहिए !
- ३. चित्र लेते समय हाथ साबुन से चुले हुए होने चाहिए तथा उंगली में किसी प्रकार की कोई अंगूठी पहनी हुई नहीं होनी चाहिए।

### विविवी

तीचे की पंक्तियों में मैं तीन चार विधियों का परिचय दे रहा हूं जिनके माध्यम से हावों का स्पष्ट चित्र ज्ञात किया जा सकता है।

१. खुंबें के द्वारा चित्र जतारना : एक सफेद चिकना और थोड़ा सा कड़ा कागज लें जो कि व्यक्ति की हथेली से बड़ा हो और पूरा हाथ उस कागज पर रखते समय चारों तरफ ३-३ उंगल खाली रह सके। इसके बाद एक कटोरी में शुद्ध कपूर की टिकियाएं रखकर उस में लो या आग या माचिस लगा देनी चाहिए धौर कागज को दोनों हाथों से पकड़कर कटोरी के थोड़ा उत्पर रखना चाहिए पर इसमें यह साब-चानी बरतनी बहुत जरूरी है कि कपूर की आग उस कागज को पकड़ न ले या आंच से कागज जल न जाय। हमारा उद्देश्य मात्र इतना ही है कि उससे उत्पन्त धुएं से कागज के नीचे का हिस्सा काला हो जाए। धीरे-धीर कागज को इघर-उधर धुमाते रहना चाहिए जिससे चारों तरफ से वह काला हो जाय। साथ ही वह कागज सुरक्षित भी रहे।

यह भी ध्यान रखें कि बहुत जल्दी उस कागज की अलग न से-लें बल्कि उस पर बुंएं की मोटी परत जमने दें। इसमें सावधानी यह बरतें कि सभी जगह घुंएं की परत बराबर जमें जिससे पूरे कागज में एक रूपता ग्रा पायेगी।

यदि कटोरी में एक कपूर की टिकिया समाप्त ही जाए तो उसमें दूसरी टिकिया बाल दें। यह कार्य प्रारंग करने से पूर्व द-१० टिकियाएं अपने पास निकाल कर रख लेनी चाहिए।

जब कागज के नीचे का हिस्सा सभी जगह बराबर काला हो जाए तब उसे पलट कर किसी साफ विकनी मेज पर रख दें। मेज पर कपड़ा विछा हुआ नहीं होना चाहिए अर्थात् कागज के नीचे ठोस घरातल और साथ ही साथ चिकना घरातल होना आवश्यक है। कागज पर जो कालिख लगी हुई है वह ऊपर की भोर हो।

अब भ्राप भ्रपना हाथ फैला कर उस कागज के ऊपर जमा दें। यह ध्यान रखें कि आपकी सभी उंगलियां तथा मणिबन्ध तक का हिस्सा उस कागज पर पूरी तरह से बा जाएं। भ्रव आप भ्रपने हाथ को दबाव दें जिससे आपके हाथ की सभी रेखाएं उस कागज पर बा जाए।

भव आप बिना हिलाये अपने हाथ को सीधे ऊपर उठा लें। भ्राप देखेंगे कि आपके हाथ का चित्र भीर हथेली की प्रत्येक छोटी से छोटी रेखा कागज पर सही रूप में उतर आई है। यदि कागज के बीच के हिस्से में नीचे छोटा सा रूमाल रख दिया जाए और रूमाल बाले भाग पर भ्रापकी हथेली का बीच का हिस्सा टिके तो ज्यादा उचित रहेगा भीर कोई भी स्थान खाली नहीं रहेगा। धव इस कागज के एक कोने पर नाम, पता, जन्म तारीस, तथा इस्तिजन सेने की तारीस सिख कर उस पर एक सफेद कागज रस दें जिससे कि बीच की रेसाएं मिट न जाएं। घव इस कागज को सावधानी के साथ मीड़कर आप हस्त रेसा विशेषज्ञ के पास अविध्यक्तम प्राप्त करने के सिथे येज सकते हैं।

२. प्रेस की स्याही से जिल्ल लेका :—प्रेस में जहां पुस्तकों की छपाई होती है वहां एक बड़ा-सा रोलर लगा होता है, जिस पर स्याही लगी होती है। जब पुस्तकों की छपाई पूरी हो जाती है तो स्याही गहरी न होकर थोड़ी सी हल्की पड़ जाती है। हमें इस हल्की स्याही का ही प्रयोग करना चाहिए।

सबसे पहले एक मेज पर सफेद कागज बिछा लें जिसके बीच में कागज के नीचे की घोर छोटा सा रूमाल समेट कर रख लें। अब घाप अपना दाहिना हाथ रोलर पर लगा लें घौर देख लें कि आपकी पूरी हथेली में स्थाही लगी है अथवा नहीं। जब पूरी हथेली पर स्थाही लग जाए तो उस स्थाही लगे हाथ को सावधानी के साथ उस कागज पर रखकर दबा लें। इसमें भी यह सावधानी बरतें कि अपनी हथेली का मध्य भाग उस रूमाल पर टिके जिससे कि आपके पूरे हाथ का चित्र स्पष्ट रूप से घा सके।

जब हाथ जम जाए तब आप हाथों के जोड़ों पर दूसरे हाथ से थोड़ा-थोड़ा दबाव दे दें जिससे कि कोई भी स्थान खाली न रहे। इसके बाद बिना हाथ को हिलाए ऊपर की भोर उठा लें। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपके हाथ की रेखाएं भली प्रकार से कागज पर उतर झाई हैं।

इसी प्रकार ग्राप बायें हाथ का चित्र भी कागज पर उतार लें ग्रौर कागज पर उतरी स्याही को हवा में दो मिनट सूखने दें। जब सूख जाय तब उस पर नाम, पता व जन्म की तारीख लिखकर हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास भविष्यफल जानने के लिये भेज सकते हैं।

मेरी राय में प्रत्येक व्यक्ति को तीन-तीन हस्तरेसा चित्र भेजने चाहिए जिससे कि यदि किसी चित्र में कोई कमी रह गई हो तो दूसरे चित्र को देसकर उसके बारे में जाना जा सके।

- ३. इंक पैड से हस्तिचित्र उतारना :—मुहर लगाने के लिये प्रत्येक घर में इंक पैड म्रासानी से प्राप्त हो सकते हैं। इक पैड के माध्यम से भी हस्तिचित्र मली प्रकार से उतारा जा सकता है। इंक पैड से हस्तिचित्र उतारने की विधि भी वही है जो कि ऊपर प्रेस की स्याही से हस्त चित्र उतारने की विधि में स्पष्ट किया है।
- ४. फोटो द्वारा चित्र लेना:—यह विधि ज्यादा सही एवं प्रामाणिक मानी जा सकती है। इसके लिये कुशल फोटोग्राफर का चुनाव करना चाहिए और यह ध्यान

रखना चाहिए कि साइट व्यवस्था इतनी तेज न हो कि छोटी और हल्की रेंखाएं उस चकार्थोंच में छिप जायें और न साइट व्यवस्था इतनी हल्की हा कि सूक्ष्म रेखाएं स्पष्ट ही न हो सके। फोटो सिंचवाने से पहले फोटोग्राफर को यह बात अच्छी तरह से समका देनी चाहिए। साथ ही पूरी हचेली तथा मणियन्य तक का फोटो जाना चाहिए और फोटो में हाथों की उंगलियां थोड़ी-सी खुली हुई होनी चाहिए अर्थात् एक दूसरे से चिपकी हुई होना ठीक नहीं।

फोटो का कायज उत्तम कोटि का होना चाहिए तथा दोनों ही हाथों का एक बित्र या अलग-अलग लिया जा सकता है। मेरी राय में पोस्टकार्ड साइज से छोटा बित्र उपयुक्त नहीं माना जा सकता।

ऊपर लिखी चारों पद्धतियों में से कोई भी पद्धति अपना कर व्यक्ति अपने हाथ की रेखाओं का चित्र मिवव्यवक्ता के पास मेज कर अपना मिवव्यकल सही-सही रूप में क्षात कर सकता है।

# पंचांगुली देवी

पीखे के अध्यायों में मैंने हाथ की रेखाओं तथा पर्वतों के बारे में विस्तार से स्पष्ट किया है। परन्तु पंचांगुली देवी के बारे में जानकारी स्पष्ट नहीं कर सका हूं। इस अध्याय में इससे सम्बन्धित संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। जिस व्यक्ति को इसके बारे में विस्तार से प्रध्ययन करना हो उसे मेरी पुस्तक 'हस्तरेखा विज्ञान और पंचांगुली साथना' का अध्ययन करना चाहिए।

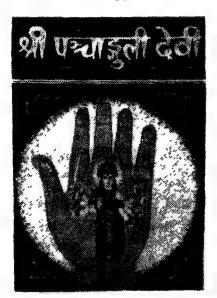

पंचांगुली देवी के बारे में अनेक प्राचीन ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है और उसमें यह स्पष्ट किया गया है, कि यदि कोई व्यक्ति नियम पूर्वक पंचांगुली देवी की साधना करे तो शीघ्र ही वह सफल भविष्यवक्ता वन सकता है। किसी भी व्यक्ति का हाथ देखते ही उस व्यक्ति का भूत, वर्तमान और मविष्य उसके सामने साकार हो जाता है। साथ ही वह अनेक सूक्ष्म रहस्यों से भी मली भाति परिचित्र हो जाता है।

यह स्पष्ट है कि पाश्वास्य हस्तरेखा विशेषक्र कीरो या चीरियो भी पंचांगुली देवी की साचना करते थे। कीरो भारत में लगभग ३ वर्ष तक रहा था और उसने यहां के एक योगी से पंचांगुली साधना का अध्ययन किया था और इसी साधना की वजह से वह विश्वविख्यात हो सका था। मेरा स्वयं का यह अनुभव है कि इसकी साधना से व्यक्ति को हस्तरेखाओं का पूर्ण और सहज ज्ञान हो जाता है।

पंचांगुली सामना में शुम मुहूर्त का होना आवश्यक है।

#### मास :

यह साधना किसी भी महीने से प्रारंभ की जा सकती है। पर वैसाख, कार्तिक, ग्रादिवन तथा माघ मास विशेष शुभ माने गये हैं।

#### तिथि:

यह साधना शुक्ल पक्ष की द्वितीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, दशमी, भयवा पूर्णमासी से प्रारम्भ की जा सकती है।

#### वार :

रिव, बुध, गुरु, तथा शुक्रवार इस कार्य की प्रारम्भ करने के लिये श्रेष्ठ माने गये हैं।

#### नक्षत्र :

कृतिका, रोहिणी, पुनर्वसु, हस्त, तीनों उत्तरा, भ्रनुराचा, तथा श्रवण नक्षत्र विद्याय अनुकूल माने जाते हैं।

#### लग्न :

स्थिर लग्न, वृष, सिंह वृश्चिक, कुंभ।

#### स्थान :

तीर्थमूमि, गंगा यमुना संगम, नदी का तट, पर्वत गुफाएं तया स्कांध देव मन्दिर इसके लिये शुम हैं। पर यदि ये स्थान सुलम न हों तो घर के एकान्त कमरे का उपयोग किया जा सकता है।

## वंषांगुली यंत्र :

किसी भी तंत्र साधना में आवश्कता पड़ने पर यंत्र का उपयोग करना आवश्यक होता है। पंचागुली साधना सिद्ध करने के लिये प्राण प्रतिष्ठा युक्त तंत्र सिद्ध पंचांगुली यंत्र तथा पंचांगुली देवी का चित्र बहुत अधिक आवश्यक है। केन्द्र से सम्पर्क स्थापित करने पर इस प्रकार का यंत्र अथवा चित्र मेजने की आवस्था की जा सकती है।



# पूजन सामग्री:

| कुंकुम,       | नारियल जटा वाले | दीपक                     |
|---------------|-----------------|--------------------------|
| अबीर          | चावल            | वही                      |
| गुलाल         | बादाम           | शक्कर                    |
| मौड़ी         | असरोट           | पान                      |
| सुपारियां     | काजू            | भोज-पत्र                 |
| केशर          | किसमिस          | पीपल के पत्ते            |
| <b>न</b> ताशा | मिश्री          | कच्चा दूष                |
| दुग्च प्रसाद  | अगरवत्ती        | <b>प्</b> त              |
| कपूर          | लोंग            | ded                      |
| इलायकी        | काली मिर्च      | पुष्पमाला                |
| यञ्चोपनीत     | शहद             | गंगा जल                  |
| फल            | <b>ह</b> त्र    | कुएं का <b>सुद्ध ज</b> ल |

इस साधना में कुछ बातें अत्यन्त बावस्यक हैं जो कि निम्नलिशित हैं :

- १. स्त्री संसर्ग तथा स्त्री चर्चा साधना काल में त्याज्य है।
- २. शीरकर्म न करें।
- ३. संध्या गायत्री स्मरण निश्चित हो ।

- अ. नम्नाबस्था में, बिना स्नान के, अपवित्र हाथ से, सिर पर कपड़ा रख कर भी जप करना निषिद्ध है।
  - अप के समय मासा पूरी हुए बिना बातचीत नहीं करनी चाहिए।
  - ६. श्रींक अप्रस्य, उपान बायु होने पर हाय बोवें तथा कानों के जल स्पर्श करें।
- ७. आलस्य, जमहाई, श्रींक, नींद, थकना, करना, अपवित्र वस्त्र, बातचीत कोच आदि जपकाल में वर्जित है।
- ह. पहले दिन जितना जप किया जाय रोज उतना ही जप करें। इसे घटाना बढ़ाना उचित नहीं।
  - ह. जपकाल में सीच जाने पर पुनः स्नान कर जप में बैठें।

## जपकाल में नियम :

जपकाल में निम्न नियमों का भी पालन किया जाना चाहिए :--

- १. भूमि सयन
- २. ब्रह्मचर्य
- ३. नित्य स्नान
- ४. मीन
- ५. नित्य दान
- ६. गुरु सेवा
- ७. पापकर्म परित्याग
- नत्य पूजा
- १. देवतार्चन
- १०. इष्टदेव व गुरु में श्रद्धा
- ११. जप निष्ठा एवं
- १२. पवित्रता

अब मैं आगे के पृष्ठों में पंचांगुली मंत्र तथा काल ज्ञान मंत्र के साथ-साथ संकल्प भी स्पष्ट कर रहा हूं। सबसे पहले साधक को संकल्प करना चाहिए। उसके बाद पांच बार काल ज्ञान मंत्र का उच्चारण करना चहिए और उसके बाद पंचांगुली यंत्र के सामने पंचांगुली का ध्यान करके एक सौ आठ बार पंचांगुली मंत्र का जप करना चाहिए, सबके अन्त में पंचांगुली ध्यान समाप्ति करनी चाहिए।

इस प्रकार ६० साठ दिन तक करने से निश्चय ही पंचांगुरी साधना मंत्र सिद्ध होता है। या केवल एक लाख कान झान मंत्र जाने से भी भूत, भविष्य, सिद्धि हो जाती है। वाडकों की सुविधा के लिये मैं यहने संकरण फिर वंदांगुली ,श्यान मंत्र तथा धन्त में काम साथ यंत्र स्पष्ट कर रहा हूं।

#### संकल्प :

भो३म अस्य श्री कस्यचित सञ्चिदानंद रूपस्य ब्रह्मणो निर्वाच्य मायाशिक्त विज्मिता विद्या योगातु कालकमं स्व-भावाविर्मृत महत्तत्वो दिताहं कारोद्भूत वियदादि पंच महाभूतेन्द्रिय देवता निर्मित अंडकटाहे चतुर्दश सोकाश्मके लीलया तन्मध्यवितनी भगवतः श्री नारायणस्य नामि कमलोद्भूत सकल लोक पितामहस्य ब्रह्मणः सृष्टिं कूर्वतस्तद्रद्वरणाय प्रजापति प्राचितस्य श्री सित वाराह बतारेण विय माणायां यस्यां वरित्रयाम् मुबर्लाकः संहितायां सप्तद्धीप मंडितायां क्षीरोदार्वाञ्च ढिगुणतीय वलयिकृत लक्ष्योजन विस्तीणं जम्बूढीपे स्वर्गस्थिता अमराखा-सा शितव-तारे गंगादि सरिद्वि: प्राविते: निक्षिल जन मुनिकृत निर्वसितके नैमिषारच्ये कन्या कुमारिके क्षेत्रे पुष्कराध्ये श्री मन्मातंष्डस्य कुपापात्र कासत्रित यज्ञ गर्गबाराह गणिलायां संख्याया श्री ब्रह्मणो द्वितीय पराई श्री क्वेत बाराह नाम्नि प्रथम कल्पे, द्वितीये दामे तृतीये मुहूर्त, वर्तुच युगे, स्वायंगुवः स्वारोचितः उत्तमः तामसः रैवतः वाश्वुसेति षण्मनुना मतिकमोष्यात् क्रम्यमाणे संप्रति वैवस्वत मन्वन्तरे श्रष्टाविशंति में वर्ष जिनवे त्रिग्नेयाते कलियुगे कलि प्रथम चरणे श्री मल्लबणाव्ये उत्तरे तीरे गंगा यमुनयो पश्चिमे तटे शालीवाहन बौद्धावतारे विक्रम भूपकृतः संवत्सरे संवत \*\*\*\* नाम मंबत्सरे (एको न त्रशत्युत्तर द्वि सहस्र मे) वर्ष रविर्नारायण (उत्तरायने)...कृती महामांगल्यत्रद मासोत्तमे मासे शम मासे मासे ...पक्षे आख तिबौ .....बाराविपति श्रीम द् . . . वासरे यथा नक्षत्र योगकारण लग्न एवं ब्रह विशेषण विशिष्टतायां अमुक राशिस्थिते सूर्य अमुक राशिस्थिते बद्रे अमुक राशिस्थिते देवगुरौ शेवेसु प्रहेसु यथा-यथा राज्ञिस्थिते सप्तस् एवं ग्रह गुज विशेषण विशिष्टायां शुभपुष्यस्थितौ .... गौत्रस्य श्री ( यजमान का नाम ) यजमानस्य शरीरे ग्रायु आरोग्य ऐश्वयंवां-**छित फल प्राप्तये भार्यादि सर्वं सम्परये चितितार्वस्य बादि व्याघि जरा मृत्यू भय शोक** निबृत्तये परमैश्वर्यं संपत्यै निष्यत्यै भ्रमुक कर्मण पंचागुनीदेवी पूजन कर्मणी सामता सिद्धयर्थं समः समस्त कृटुम्बस्य सपरिवारस्य सर्वविष्नोपशांतये मूत भविष्यत् वर्तमान त्रिविधोत्यात् शांतये भूरिभाग्याप्तये पुतः इतस्य करिष्यमाणः कर्मणः साम्य पुप्त महाफल वाप्तये नित्य नृतन भारमनः सीरोदिपट फुलादिवास सुरमि चन्दनः कर्पूरः कस्तूरी केत्याद्य नेक दारीर भूषण समृद्धयर्थ सुवर्ण रौप्य निक्किल चातु प्रवास मौक्तिक माणिक्येन्द्र नीलबच्च वैदूर्यादि नाना रत्न बहुल प्राप्तवे वव: बीही गोधुम तिल माष मुत्नाख नेक धान्यानां संतताभि वृद्धये अध्वशाला गजशाला गौशाला सर्व चतुष्पदशासा प्रयादादिशासा देवपूजास्थान, ब्राह्मण संतर्पणादि सर्वस्वानानाम् सर्वे ः विम्नः प्रशासके समः इह अन्मनि वंकागुकी प्रीति द्वारा सर्वापनिवृत्ति पूर्वकः सस्पासु निवृत्ति पूर्वक जन्म सन्नात् वर्षे सन्नात् गोषारत् षतुरस्न अष्ट द्वादश स्थान स्थित सूर्योदि कृर ग्रह तज्जनितारिष्ट निवृत्ति पूर्वकं दशा मन्तदंशा उपदशा जनितारिष्ट ज्वर दाह पीड़ा नेत्रकर्णादियो पीड़ा निवृत्ति पूर्वकं अल्पायु निवृत्ति पूर्वकश्चाधि दैविक मौतिक आध्यारिमक जनितः क्लेशः कायिक बाचिक मानसिक त्रिविधागौध निवृत्ति पूर्वकश्चाधि देविक मौतिक शरीरारोग्यर्था धर्मायं काम मोक्ष चतुर्विच पुरुवायं सिध्ययं राजद्वारतः व्यापारतष्च लाभायं काम मोक्ष चतुर्विच पुरुवायं सिध्ययं राजदारतः व्यापारतष्च लाभायं जयायं काम मोक्ष चतुर्विच पुरुवायं सिध्ययं राजदारतः व्यापारतष्च लाभावं विजयायं जयायं क्षेमायं गतवस्तु प्राप्त्ययं स्थिर लक्ष्मो सचितायं पुत्र पौत्रा अविध्यक्तम् धन समृद्धययं वेदशास्त्रोक्त फला वाप्तये कीर्तिसाम शत्रु पराजय सन्वष्ट सिद्धययं श्री परमेश्वर प्रीत्ययं सद्विष्ट सिद्धययं यथा संपादित सामग्रयां कसका स्थापन पंचागुली पूजन महं करिष्ये।

तवंगत्वेन निर्विच्नतां परि समाप्त्यर्थं गणपित पंचौकार वास्तु दिव्यादि चतुः वच्टी योगिनी अजरादि पंचाणत् क्षेत्रपाल सप्त चिरंजीव सप्तवसोद्वीरा सप्तऋषि गांयादि वोड्छा मातृका वरुण कलश सूर्यादि नवग्रह तदंगभूत अधिदेवता प्रस्मि देवता स्थापन पूजनांतर मित्ती पंचांगुली आवाहनं कलशस्थापनं तस्योपिर पंचांगुली यहं पूजनं तदंगत्वैनादौ गणपित पूजनं महं करिष्ये।

## पंचांगुली घ्यान :

पंचांगुली महादेवी श्री सीमन्धर शासने। भ्रषिष्ठात्री करस्यासौ शक्तिः श्री त्रिदशेशितुः।

## पचांगुली मंत्र :

अभेशम् नमो पंचागुली पंचागुली परशरी परशरी माता मयंगस वशीकरणी लोहमय दंडमणिनी चौसठ काम विहंडनी रणमध्ये राजलमध्ये शक्तु मध्ये दीवानमध्ये भूतमध्ये पिशाचमध्ये भोंटंगमध्ये डाकिनीमध्ये शंविनीमध्ये यक्षिणीमध्ये शाकनीमध्ये गुणीमध्ये गारुडी मध्ये विनारीमध्ये दोषमध्ये दोषशरणमध्ये दुष्टमध्ये घोर कष्ट मुक्त कपरे बुरो जो कोई करावे जड़े जड़ावे तत विन्ते चिन्तावे तस माथे श्री माता श्री पंचांगुली देवी तणो वक्ष निर्धार पड़े भ्रोशम ठं ठं ठं स्वाहा !

### कालकान मंत्र :

भो २म् नमो प्रगवते ब्रह्मानन्द पदः गोलोकादि भ्रसंख्या ब्रह्माण्ड भुवन नाथाय शशांक शंख गोक्षीर कर्पूर घवल गात्राय नीलांभोधि जलद पटलाधि-ध्यक्तस्वरूपाय व्याधिकर्म निर्मूलोच्छेदन कराय, जाति जरायुमरण विनाशाय, संसारकान्सारोन्ध्रूल-नाय, प्रचिन्त्य वस पराक्रमाय, भ्रतिप्रतिमाह चक्राय त्रैलोक्याचीच्वराय, सब्द के त्रैलोक्याविनरिवल भूवन कारकाय सर्वसत्व हिताय, निज भक्ताय अभीष्ट फल प्रदाय, भवत्याधीनाय सुरासुरेन्द्रादि मुकुटकोटि घृष्टबाद पीठाय धनन्त युग नाथाय, देवाधि-देवाय, धर्मचक्राधीस्वराय, सर्व विद्या परमेस्वराय, कुविद्याविष्न प्रदाय, तत्पादपंकजा श्रयानि चवनी देवी सासन देवते त्रिमुवन संक्षोमनी, त्रैलोक्य विवापहारकरिणीं श्री बद्भुत बातवेदा श्री महालक्ष्मी देवी (ब्रमुकस्य) स्थावर जंगम कृत्रिम विषमुख संहारिणी सर्वाभिचार कर्मापहारिणीं परिवद्योक्षेदनी परमंत्र प्रनाशिनी ग्रष्टमहानाम कुलीच्चाटनी कालदष्ट्रं मृत कोत्यापिनी (अमुकस्य) सर्वरोग प्रमोचनी, ब्रह्मा विष्णु रुद्वेन्द्र चन्द्रादित्यादिग्रह नक्षत्रोत्पात भरण मय पीड़ा मर्दिन त्रैलोक्य विश्वलोक वर्शकरि, मुक्लिकोक हितकं महामैरिब शस्त्रोपचारिणीं रौद्र, रौद्रक्प चारी प्रसिद्ध सिद्ध विद्याघर यक्ष राक्षस गरुड़ गन्धवं किन्नर किं पुरुषो दैत्योरंन्द्र पूजिते ज्वानापात कराल दिगंतराले महावृषम वाहिनीं, खेटक कृपाण त्रिशूल शक्ति चक्रपाश शरासन शिव विराजमान वोडशार्ड मुजे एहि एहि लं ज्वाला मालिनीं हीं हीं बूं ही हीं हैं हों ह्न: देवान् माकर्षय आकर्षय नाग ग्रहान् माकर्षय आकर्षय यक्ष ग्रहान् आकर्षय माकर्षयः गंघवं ग्रहान् आकर्षय आकर्षय ब्रह्मग्रहान् माकर्षय आकर्षय राक्षस ग्रहान् आकर्षय प्राकर्षय भूत ग्रहान आकर्षय धाकर्षय दिव्यतर ग्रहान् आकर्षय आकर्षय चतुराशि जैन्य मार्ग प्रहान् आकर्षय आकर्षय चतुर्विशति जिन ग्रहान् आकर्षय आकर्षय सर्व जटिल ग्रहान् आकर्षय आकर्षय अखिल मुंडित ग्रहान् आकर्षय जंगम ग्रहान् आकर्षय आकर्षय सर्वे दुर्गशादि विद्यग्रहान् आकर्षय आकर्षय सर्व नग निग्रह वासी ग्रहान् प्राकर्षय आकर्षय सर्वे जलाशय वासी ग्रहान् प्राकर्षय ग्राकर्षय सर्वस्थल वासी ग्रहान् आकर्षय आकर्षय सर्वातिस्य ग्रहान् आकर्षय आकर्षय सर्व रमशान वासी ग्रहान् माकर्षय माकर्षय सर्व पवनी वासी ग्रहान् ग्राकर्षय आकर्षय सर्वे धर्म सापादि गौ शाप ग्रहान् आकर्षय भाकर्षय सर्वे गिरिगृहा दुर्गवासी ग्रहान् आकर्षय आकर्षय श्रापित् ब्रहान् आकर्षय आकर्षय सर्व दुष्ट ब्रहान् ब्राकर्षय ब्राक्ष्यय वक्र पिंड ब्रहान् आकर्षय माकर्चय कट कट कंपय कंपय शीर्ष चालय शीर्ष चालय गात्रं चालय गात्रं चालय बाहुं बाहुं चालय पार्द चालय कर पल्लवान चालय बाहुं चालय पार्द चालय पार्द चालय कर परूलवान चालय कर परूलवान चालय सर्वांगचालय सर्वांगचालय लोलय घुन घुन कंपय कंपय की घ्रंभव तारय तारय प्रहि प्रहि प्राह्म प्राह्म प्रक्षय अक्षय मावेशेय मावेशेय ज्वलूं ज्वालामालिनीं हांकिकीं ब्लूंब्रांद्रांज्वल ज्वल रररररर प्रज्वल प्रज्वल भग भग भूमाक्ष करणीं ज्वल विशेषय विशेषय देवग्रहान् दह दह नाम ग्रहान् दह दह यक्ष ग्रहान् दह दह गंधवं ग्रहान् दह दह बहा ग्रहान् दह दह राज्यस ग्रहान् दह दह भूत प्रहान् दह दह दिव्यन्तर ग्रहान् दह दह चतुराशि जैन्य मार्ग प्रहान् दह दह चतुर्विश जिन ग्रहान् दह दह सर्वे जटिल ग्रहान् दह दह बिसल मुंडित ग्रहान् दह दह अंगम ब्रहान् वह दह सर्वं दुर्गभादि विश्वा ब्रहान् वह दह सर्व नगनिप्रह बासी प्रहान् वह दह सर्वस्थलकासी प्रहान् वह दह सर्वान्तरिक्ष काली श्रहान् वह वह सर्वशासकासी प्रहान् दह दह सर्व विरिगृहा दुर्गवासी प्रहान् दह दह श्रापित प्रहान् दह वह सर्वभाषा प्रेस प्रहान् दह दह सर्वभाषा प्रेस प्रहान् दह दह सर्वभाषा प्रेस प्रहान् दह दह सर्वभाषा प्रहान् दह दह (अमुक कृहे) असद्वरित प्रहान् दह दह वक्रिपण्ड प्रहान् दह दह सर्वदुष्ट प्रहान् दह दह स्तकोटि योजने वोष-दावी प्रहान् दह दह सहस्र कोटि योजनान् दोषदायि प्रहान् वह दह सतकोटि दोष वोष दह दह सहस्रकोटि दोष दह दह भासपुद्राय् पृथ्वी मध्ये देवभूत पिश्वाचादि (अमु-कस्यो) परिकृत दोषान् तस्य दोषान् दह दह शतकृतिमित्रा दोषान् दह दह षे चे स्फोटय स्फोटय मारय मारय धिंग धींग धांगत मुखे ज्वालामानिनी हां हीं हूं हूं हूँ हूं: सर्व ग्रहाणां हृदये दह दह पत्र पत्र पत्र छिदि छिदि मिदिमिदि दह दह हा हा स्कृट स्कृट थे भी।

# हस्त-परिचय

संसार में जितने भी पूरुव हैं उनके हाथों में कुछ न कुछ विशेषता पाई जाती है। परन्तु प्रनुभव में ऐसा बाया है कि एक विशेष वर्ग के व्यक्तियों के हाथों में एक रूपता या समानता पाई जाती है। नीचे की पंक्तियों में मैं समाज के विभिन्न बर्मों से सम्बन्धित हाच की विश्लेषताओं का संक्षिप्त परिचय स्पष्ट कर रहा है।

#### १. व्यवसायी :

जो व्यक्ति व्यापार या व्यवसाय करता है उसके हाथ का ग्रंग्ठा सीका तथा पीछे की तरफ कि जित् भूका हुआ होता है इसके साथ ही हथेली में उसकी मस्तिष्क रेखा सीधी और स्पष्ट होती है एवं बुध पर्वत सामान्यतः उभरा हुआ होता है। यह बात भी ज्यान में रखनी चाहिए कि एक सफल व्यवसायी के बुध पर्वत पर किसी प्रकार का कोई जाल नहीं होता। बुध की उंगली अर्थात् कनिष्ठिका कुछ लम्बाई लिये हुए होती है।

बुघ पर्वत की ओर यदि मस्निष्क रेखा की कोई शासा आ रही हो तो यह तुरन्त समभ लेना चाहिए कि यह व्यक्ति ग्रापने क्षेत्र में पूर्णसफल सम्पन्न व्यक्ति है। इसके साथ ही जिसके हाथ की उंगलियां हथेली की घपेक्षा लम्बाई लिये हुए हों तो उसके जीदन में व्यवसाय की दृष्टि से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती।



## २. लखपती :



जिसके हाथ में मूर्य रेखा अपने आप में प्रवल हो, साथ ही जिसका शुक्र पर्वत विकसित हो और उस पर किसी प्रकार का कोई जाल या ट्टी हुई रेलान हो तो समझ नेना चाहिए कि यह व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से अनुकूल है परन्तु जब माग्य रेखा सीधी स्पष्ट और लालिमा लिये हुऐ हो तथा उसकी कोई एक शासा सूर्व पर्वत की धोर जा रही हो तथा मस्तिष्क रैला पूर्णतः विकसित हो तो निश्चय ही वह व्यक्ति लखपति होता है तथा धार्थिक दृष्टि से पूर्ण अनुकूलता प्राप्त कर पूर्ण मुख उपभोग करता है।

## ३. एकाउन्टेन्ट :

एकाउन्टेन्ट या मुनीम के हाथ में यह विशेषता होती है कि उसका बुध पर्वत अपने आप में विकसित तथा ऊंचा उठा हुआ होता है। साथ ही उसका सूर्य पर्वत भी उभरा हुआ होता है एवं उस पर सूर्य रेखा पूरी तरह से देखी जा सकती है। साथ ही साथ भाग्य रेखा का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। यदि भाग्य रेखा बिना कहीं से कटे मध्यमा के मूल में स्थित शनि पर्वत पर सफलता के साथ जा रही हो तो ऐसा व्यक्ति एक सफल एकाउन्टेन्ट होता है।

यदि ऊपर लिसे तथ्य हों और मध्यमा उंगली एवं कनिष्ठिका उंगली सामान्यतः कुछ लम्बाई लिये हुए हो साथ ही अंगुठे मजबूत हों तो वह व्यक्ति बैक में महत्वपूर्ण पद पर होता है। ऐसा व्यक्ति इनकमटैक्स अधिकारी भी हो सकता है।



यदि इन लक्षणों के अलावा चन्द्र रेखा पूर्णतः विकसित हो तथा भाग्य रेखा भी सहायक हो तो वह व्यक्ति चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट होता है।

## ४. न्यायाधीदाः

न्यायाधीश

जिस व्यक्ति के हाथ में तर्जनी उंगली अनामिका से कुछ लम्बाई लिये हुए हो तथा कनिष्ठिका उंगली अनामिका कं तीसरे पौर से ऊपर उठी हुई हो, साथ ही साथ सभी उगलियां सुन्दर हों, गुरु पर्वत पूर्णतः विकसित हो तथा उस पर कॉस का चिह्न हो तो ऐसा व्यक्ति विख्यात् वकील होता है।

ऊपर लिखे गुण होने के साथ-साथ यदि व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा निर्दोष पतली तथा स्पष्ट हो, साथ सुर्य पूर्ण प्रभाव युक्त हो और अंगुठा लम्बा तथा पीछे की तरफ भुका हुआ हो तो वह व्यक्ति निश्चय ही सफल न्यायाणीश होगा ।

ऊपर लिखे गुण होने के साथ-साथ यदि भाग्य रेखा से कोई शाखा गुरु पर्वत पर पहुंचती हो तो वह व्यक्ति निश्चय

ही मुख्य न्यायाचीश होता है।

#### **४. जिल्पकार**ः

यि हाथ की उंगिलयों लम्बी हों तथा ऊपर के सिरे चौकोर हों साथ ही सूर्य रेखा पूर्णतः विकसित स्पष्ट तथा गहरी हो एवं शनि क्षेत्र पर किसी प्रकार की बाधक रेखाएं न हों भीर उसका धंगूठा पतला तथा कुछ लम्बाई लिये हुए हो तो निष्वय ही ऐसा व्यक्ति एक सफल मूर्तिकार अथवा शिल्पकार होता है।



### ६. सैनिक:



जिस व्यक्ति का शरीर अपने आप में स्वस्थ, पुष्ट, प्रबल तथा पूरी लम्बाई लिये हुए हो और उसके हाथ सामा-न्यतः लम्बे हों तो ऐसे व्यक्ति में सैनिक के चिह्न देखने को मिलते हैं।

इसके साथ ही साथ उसकी हथेली में यदि मंगल क्षेत्र विस्तार लिये हुए हो तथा मंगल पर किसी उज्जवल तारे का चिह्न हो साथ ही उसकी भाग्य रेखा विकसित तथा स्पष्ट हो तो वह व्यक्ति निश्चय ही एक सफल स्थल सैनिक बनता है।

यदि ऊपर लिखे हुए गुणों के साथ-साथ दोनों मंगल हथेली मे बहुत अधिक विकसित हों एवं सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा ल्पष्ट और निर्दोष रूप से अंकित हो तथा बंगूठा मजबूत

लम्बाई लिये हुए तथा सामान्यतः पीछे की तरफ अनुका हुआ हो तो वह व्यक्ति निक्चय ही जनरल या त्रिगेडियर होता है।

ऊपर तिसे गुणों के प्रसावा यदि सूर्य रेखा पर सुन्दर तिकोण का चिह्न हो तथा सभी उंगलियां अपने धाप में पूर्ण सम्बाई सिये हुए हों तो ऐसा व्यक्ति निक्चय ही स्थल सेनाध्यक्ष होता है।

## ७. बाई० ए० एस० :



बाई० ए० एस० व्यक्ति कलेक्टर, सेकेटरी या प्रशासन के महत्वपूणंपद पर रहते हैं और ऐसे व्यक्ति शासन में बहुत श्रीषक सहायक होते हैं।

जिनके हाथों में बुध की उंगली धर्यात् किनिष्ठिका लम्बाई लिये हुए हो धीर उसका अन्तिम सिरा धनामिका के तीसरे पौर ने धाये अर्थात् आधे से अधिक हिस्से तक पहुंच चुकी हो इसके माथ ही साथ सूर्य रेखा अत्यन्त उच्च कोटि की हो तो वह व्यक्ति धाई० ए० एम० अधिकारी होता है।

यदि सूर्य रेखा में कमजोरी होती है, या कटी हुई होती है, तो वह व्यक्ति मात्र आई० ए० एस० ग्रिषकारी ही होकर रह जाता है।

यदि किनिष्टिक। लम्बी हो, सूर्य रेखा भी अपने आप में पुष्ट हो तथा मस्तिष्क रेखा पूर्ण विकसित हो और उसके साथ ही साथ माग्य रेखा लम्बी निर्दोष तथा पूर्ण हो तो वह व्यक्ति केन्द्रीय सरकार में उच्च पदस्य अधिकारी होता है।

भाग्य रेखा तथा गुरु पर्वत बहुत अधिक श्रेष्ठ हों तो वह व्यक्ति निश्चय ही केन्द्रीय सेवा में नेकेटरी या अत्यन्त उच्च पदस्थ व्यक्ति होता है, जिसके कार्यों का प्रशासन पर पूरा-पूरा प्रभाव पडता है।

## द. नाविक :

( जल सेना) : जो नाव पर या जहाज पर कार्य करने वाले होते हैं अथवा नेवी मे उच्चपदस्थ ग्रधिकारी होते हैं उनको यहां नाविक के नाम ने सम्बोधित कर रहा हूं। एक श्रेष्ठ तथा कुशल जलसेना नायक का हाथ पूर्ण लम्बाई लिये हुए होता है तथा उस पर चन्द्र पर्वत पूर्ण विकसित अवस्था में होता है। जिसकी हथेली में चन्द्र पर्वत विकसित हो तथा चन्द्रमा के पर्वत से रेखा निकलकर सूर्य की तरफ जा रही हो एवं माग्य रेखा तथा मस्तिष्क रेखा ग्रपने ग्राप में पूर्ण विक-सित हो तो वह व्यक्ति निस्संदेह जल सेनाध्यक्ष होता है।

यदि चन्द्र पर्वत कम उभरा हुआ हो या चन्द्र रेखा कमजोर हो शीर अन्य सभी गुण हथेली में हों तो वह नेवी में उच्च पद पर कार्य करने वाला होता है।



यदि चन्द्र पर्वत करान्त दवा हुआ हो तथा भाष्य रेखा कथलोर्स ही तो वह केवल नाव चलाने वाला नाविक होता है।

#### ६. डाक्टर :



जिस की हयेली में बुध पर्वत पूर्ण विकसित हो तथा किनिष्ठिका पूरी लम्बाई लिये हुए हो जिसका सिरा अनामिका के ऊपरी पौर के मध्य तक जाता हो तथा बुध क्षेत्र पर तीन बार खड़ी रेखाएं हों तो ऐसा व्यक्ति एक सफल बाक्टर होता है।

यदि ऊपर लिखे गुण हथेली में हों पर इसके साथ ही साथ मंगल पर्वत अत्यन्त विकसित हो तथा मंगल रेखा मी पुष्ट एवं प्रवल हो तो वह ज्यक्ति एक सफल सर्जन होता है।

यदि मंगल पर्वत दबा हुआ हो इसके अलावा भन्य सभी गुण हथेली में हों तथा बृहस्पति पूर्ण विकसित हो और उस पर वर्ग का चिह्न हो तो वह व्यक्ति रूपाति प्राप्त वैद्य होता है।

### १० इंजीनियर:

यहां इन्जीनियर से मेरा तात्पर्यं वैज्ञानिक एवं मैंकेनिक से भी है। यदि किसी मनुष्य की सभी उंगलियां पूरी लम्बाई लिये हुए हों तथा ज्ञान पर्वत विकसित हो तथा उस पर भाग्य रेबा निर्वोष रूप से भाकर ठहरी हुई हो एनं पर्वत पर तीन-चार खड़ी रेखाएं हों तो वह व्यक्ति एक बुध सफल वैज्ञानिक होता है।

यदि ऊपर लिखे गुण हों पर वृहस्पति पर्वत कमजोर हो तो वह एक सफल इन्जीनियर होता है। यदि इन्जीनियर के चिह्न हों तथा चन्द्र पर्वत श्रेष्ठ हो तो वह वाटर वर्क्स में इन्जीनियर होता है।

यदि ऊपर लिखे चिह्न हथेली में हों तथा मस्तिष्क रिका प्रीर शनि रेक्षा पूर्ण विकास लिये हुए हो तो वह एक इंजीनियर सफल वायुयान चालक होता है पर उसमें चन्द्र पर्वत तथा चन्द्र रेक्षा अत्यन्त श्रेष्ठ होनी आवश्यक है।



## ११. घर्माचार्यः

यदि किसी मनुष्य की हवेली में तजेंनी अनामिका से लम्बी हो तथा गुरु पर्वत पूर्ण विकास लिये हुए हो और उस पर कॉस का चिह्न हो तो वह अ्यक्ति निश्चय ही एक सफल पुरोहित या वार्मिक व्यक्ति होता है।

यदि उत्पर लिखे चिह्न हों तथा सूर्य पर्वत भीर सूर्य रेखा बहुत भिक्क विकसित हो तो वह व्यक्ति प्रसिद्ध उपदेशक या भर्माचार्य होता है ।

यदि ऊपर लिखे चिन्ह हों तथा जीवन रेसा कटी हुई हो तो ऐसा व्यक्ति निरुचय ही सन्यासी होता है भौर सन्यासी होने के बाद ही उसको यश तथा सम्मान मिनता है।



#### १२. कलाकार:



जब किसी व्यक्ति की हथेलियां पूरी लम्बाई लिये हुए तथा गांठ रहित हों एवं उसकी उंगलियां ढलवीं हों और उंगली के ऊपर के सिरे नौकीले हों तो वह व्यक्ति सफल कलाकार होता है।

यदि ऊपर लिखे गुण हों साथ ही चन्द्र पर्वत पूणें विकसित हो तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ चित्रकार माना जाता है। यदि बुत्र पर्वत विकसित हो तथा बुद्य रेका भी पूणें लम्बी तथा निर्दोष रूप से बढ़ी हुई हो तो वह व्यक्ति सफल संगीतज्ञ होता है। यदि ऊपर लिखे गुण हों तथा शुक्र पर्वत पूरी तरह से विकास पर हो तथा उसका क्षेत्र अत्यन्त फैला हुमा हो तो वह व्यक्ति सफल नृत्यकार होता है तथा प्रसिद्धि प्राप्त करता है।

इसके साथ-साथ भाग्य रेखा तथा सूर्य रेखा जितनी ही ज्यादा स्पष्ट, गहरी तथा लालिमा लिये हुए होगी वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा सफल लोकप्रिय तथा विख्यात होगा।

## १३. साहित्यकार :

जिस व्यक्ति की हवेली में गुरु पर्वत तथा चन्द्र पर्वत पूर्ण उभार लिये हुए हो तथा सूर्य की उंगली तजंनी से लम्बी हो और उंगलियों में गाठें नहीं हों तो वह व्यक्ति एक सफल साहित्यकार होता है।

इसके साथ ही साथ सूर्य रेक्सा यदि लम्बी हो, निर्दोख हो तथा सूर्य पर्वत अपने स्थान पर हो तो वह लेखन के माध्यम से प्रसिद्धि प्राप्त करता है।

यदि ऊपर लिखे गुण हों और चन्द्र रेखा धनुष रूप में होकर बुध पर्वत की ओर आ रही हो तो वह व्यक्ति एक सफल कि होता है।

इसके साथ ही साथ यदि भाग्य रेखा तथा मस्तिष्क रेखा पूर्ण विकसित एवं स्पष्ट हो तो वह व्यक्ति निश्चय ही अपने क्षेत्र में यश, सम्मान, तथा प्रसिद्धि प्राप्त करता है।



## १४. ग्रभिनेता ग्रभिनेत्री:

यदि हाय की सभी जंगलियां कोमल तथा ढलबीं हीं तथा सूर्य की जंगली विशेष लम्बी हो तथा ऊपर से नौकदार हों तथा मस्तिष्क रेखा एवं भाग्य रेखा पूरी लम्बाई लिये हो तो वह व्यक्ति सफल अभिनेता या अभिनेत्री होती है।

यदि सूर्य रेखा विशेष रूप से सुन्दर, लम्बी, स्पष्ट, मुलायम और निर्दोष रूप से लम्बाई लिये हुए हो तो बह श्रद्धितीय कलाकार होता है।

यदि सूर्य रेखा पर नक्षत्र का चिह्न हो तो वह कला-कार या अभिनेत्री विश्वविख्यात होती है।



## १५. कामी हाय:

यदि हथेली में शुक्र क्षेत्र बेडील, जरूरत से ज्यादा उमरा हुआ, कोमल तथा फला हुआ हो इसके साथ ही अंगूठे का पौर प्रधिक लम्बा हो तथा शुक्र पर्वत पर नक्षत्र चिह्न अंकित हो तो वह व्यक्ति जरूरत से ज्यादा कामी होता है।

यदि इसके साथ ही शनि रेखा पर बिन्दु या क्रॉस हो तो वह इस क्षेत्र में बदनामी उठाता है।



## १६.[हत्यारा :



यदि हथेली में हृदय रेखा का अमाव हो तथा शुक्रवलय दोहरा हो इसके साथ ही साथ पूरा हाय सस्त तथा मजबूत हो और शंगूठा ठिगना, मोटा तथा थुलथुला हो तो वह व्यक्ति निश्चय ही हत्यारा होता है।

यदि इसके साथ ही साथ हृदय रेका मस्तिष्क रेका और जीवन रेका तीनों मंगल पर्वत पर मिलती हों तो वह व्यक्ति निश्चय ही कूर और निर्देगी हत्यारा होगा तथा जीवन में एक से ग्रीयक हत्याएं करेगा।

## १७. गुप्तचर :

यदि हथेली में शनि पर्वत अविकसित हो तथा बुध पर्वत दबा हुआ हो पर भाग्यरेखा पूरी लम्बाई लिए हुए हो और मंगल पर्वत पर त्रिमुज का चिह्न लिए हुए हो तो वह व्यक्ति सफल गुप्तचर होता है।



# १८. शिक्षक :



१८. शिक्षक हाथ: — जिसके हाथ में जीवन रेका, माग्यरेका तथा सूर्य रेका विकसित हो तथा गुरु पर्यंत विकसित हो और उस पर काँस का विक्क हो तथा अनामिका से तर्जनी उंगली लम्बी हो तो वह सफल शिक्षक (जेक्करार) होता है।

# हस्तरेखा योग

### गजलक्मी योग 🕃

यदि दोनों हाथों में भाग्यरेखा मणिबन्च से प्रारम्भ होकर सीधी शनि पर्वत पर जा रही हो तथा सूर्य पर्वत विकसित होने के साथ-साथ उस पर सूर्य रेखा भी पतली लम्बी तथा लालिमा लिये हुए हो। इसके साथ ही साथ मस्तिष्क रेखा, स्वास्थ्य रेखा तथा आयु रेखा पृष्ट हो तो उसके हाथ में गजलक्ष्मी योग बनता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति साधारण घराने में जन्म लेकर के भी ग्रत्यन्त उच्चस्तरीय सम्मान प्राप्त करता है। इसके साथ ही साथ वह अपने कार्यों से पिहचाना जाता है। आर्थिक एवं भौतिक दृष्टि से ऐसे व्यक्तियों के जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति ग्रजनध्मी स्वमाव से नम्र, विवेकवान तथा गुणवान होते हैं। व्यापार तथा विदेशों में कार्य करने से वे व्यक्ति विशेष सफल होते हैं। वस्तुत. गजलक्ष्मी योग रखने वाला व्यक्ति जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है तथा मृत्यु के बाद भी उसकी कीर्ति अपने क्षेत्र में अक्षुण्य रहती है।

टिप्पणी: इस योग में यह च्यान रखने की बात है कि यदि ऐसी स्थित दोनों ही हाथों में हो तभी यह योग पूर्ण माना जाता है। यदि एक ही हाथ में हो ती इसका आधा फल समक्रना चाहिए।

### भ्रमलायोग :

यदि हाथ में चन्द्र पर्वत विकसित हो और उसके साथ ही साथ सूर्य पर्वत तथा शुक्र पर्वत भी अपने पूर्ण उभार पर हो तथा चन्द्र रेखा बुध पर्वत की ओर जाती हो तो ऐसी स्थिति होने पर उसके हाथ में अमला योग बनता है ।



क्स : जिस व्यक्ति के हाच में अमला योग होता है, वह व्यक्ति बुद्धिमान चतुर तथा प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति माना जाता है। प्राधिक एवं भौतिक दृष्टि से ऐसा व्यक्ति पूर्ण सफल होता है तथा अपने जीवन में व्यापारिक कार्यों से कई बार विदेश यात्राएं करता है। यदि हाथ में शुक्र पर्वत पूर्ण विकास पर होता है तथा उस पर बाधक रेखाएं नहीं होतीं तो निश्चय ही ऐसा व्यक्ति भौतिक सुख प्राप्त करता है तथा उसके जीवन में पत्नी के भलावा भी भन्य स्त्रियों से सम्बन्ध रहते हैं। जीवन में उसे बदनामी का सामना नहीं करना पढ़ता।

परिभाषा: यदि दाहिने हाथ में शनि का पर्वत विकसित हो तथा उस पर स्पष्ट भाग्य रेखा आकर बनी हो तो उसके हाथ में शुभ योग होता है।

फल: जिस व्यक्ति के हाथ में शुभ योग होता है वह प्रसिद्ध बक्ता, तथा जनता को सम्मोहित करने की क्षमता रखने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार का योग होता है कि वह जो कुछ भी चाहता है जनता से प्राप्त कर लेता है। उसकी वाणी में मंत्र मुग्घ करने की शक्ति होती है। तथा जनता की भावनाओं को अपने पक्ष में करने की उसे पूर्ण



कला आती है। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप में आकर्षक एवं मव्य होता है।

टिप्पणी : शुभ योग से सम्पन्न व्यक्ति का भाग्योदय अपने जन्म स्थान से दूर जाने पर ही होता है।



परिभाषा : यदि दाहिने हाय में बुध पर्वत अपने आप में विकसित हो और चन्द्र धर्वत से घनुषाकार रेखा बुध पर्वत पर पहुँचती हो और वह रेखा मार्ग में कहीं पर भी ट्टी हुई या कमजोर न हो ग्रथवा जंजीरदार एवं बहुत अधिक मोटी न हो तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में बुध योग बनता है।

फल : जिस व्यक्ति के हाथ में बुध योग होता है वह व्यापार के माध्यम से जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। उसके जीवन में घन का तथा सम्मान का किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता। शारीरिक दृष्टि से वह पूर्णतः स्वस्य एव



मोक्षेत्र होता है तथा वह अवने प्रवस्तों से अपने ज्यापार का विस्तार विदेशों में भी करता है। ऐसा व्यक्ति बीध निर्णय करने वाला तथा स्वस्थ मस्तिष्क का धनी होता है। शत्रुओं का प्रवस रूप से संहार करने वाला बुद्धिमान तथा चतुर होता है।

हिप्पनी: इस योग में यह बात न्यान रखने की है कि उसके हाथ में बुध पर्वत विकसित हो, लालिमा लिए हुए तथा अपने स्थान पर स्थित हो। वह न तो हथेली के बाहर निकला हुआ हो और न सूर्य की ओर भुका हुआ हो।

### इन्द्र योगः

परिभाषा: जिसके हाथ में मंगल पर्वत अपने स्वामाविक रूप से विकसित हो तथा मस्तिष्क रेखा तथा भाग्य रेखा पूर्ण लम्बाई लिए हुए सीधी और स्पष्ट हो तो उस व्यक्ति की हथेली इन्द्र में योग होता है।

कल: जिस व्यक्ति के हाथ में इन्द्र योग होता है वह व्यक्ति बलिष्ठ, चतुर तथा सफल रणनीतिज्ञ होता है। ऐसा व्यक्ति मिलिट्टी में या पुलिस में उच्च पद प्राप्त करता है एवं राजा के समान प्रपता जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति बातचीत करने में चतुर एवं सरल स्वभाव का होता है तथा उसका भाग्यो-दय २८वें साल के बाद ही विशेष रूप से होता देखा गया है।



टिप्पणी : यह योग राज योग के समान है ऐसा अनुभव हुआ है कि जिसके हाथ में यह योग होता है, उसकी आयु बहुत अधिक बड़ी नहीं होती परन्तु फिर भी ऐसा व्यक्ति छोटी झायु में ही पूर्ण प्रसिद्धि प्राप्त करके अपना नाम चारों ओर फैला देता है। भौतिकता की दृष्टि से देखा जाय तो इनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति जीवन में पूर्ण यश, सम्मान, तथा प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं।

### मरुत योग:



यदि हाय में शुक्र पवंत पूर्ण विकसित हो और उस पर किसी प्रकार की बाधक रेखाएं न हों साथ ही गुरु पवंत स्पष्ट हो और उम पर कास का चिह्न हो एवं चन्द्र रेखा बलदान एवं सीधी व स्पष्ट हो तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में मस्त् योग होताहै।

फल : जिस व्यक्ति के हाथ में मरुत् योग्य होता है वह व्यक्ति वातचीत की कला में अत्यधिक निपुण तथा योग्य होता है। उसका हृदय विशाल और दूसरों की सहायता करने में धानन्द अनुभव करता है। जीवन में वे व्यक्ति धार्षिक दृष्टि से पूर्णतः सुसी व सकल होते हैं। तथा अपने प्रयत्वों से व्यापार को बहुत प्रविक्त फैला देते हैं। ऐसे व्यक्ति तुरन्त निर्णय लेने वाले व सही रूप में समय को पहचानने वाले होते हैं। निश्चय ही इन व्यक्तियों के हाथों में कोई चीज अप्राप्य नहीं रहती।

टिप्पणी: इस योग का अध्ययन करते समय यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि हाथ में शुक्र, गुरु तथा चन्द्र पर्वत अपने आप में पूर्ण विकसित हों तथा शुक्र रेखा एवं चन्द्र रेखा में किसी प्रकार की कोई न्यूनता न हो ।

#### लक्ताचि योग :

परिभाषा: यदि हथेली में भाग्य रेखा पूर्ण विकसित हो और पूरी हथेली में सभी पर्वंत अपने ग्राप में विकसित हों और बुध रेखा पूरी लम्बाई लिए हुए हो तो उम व्यक्ति के हाथ में लग्नाधियोग होता है।

फल: जिस व्यक्ति के हाथ में लग्नाधियोग होता है वह पूर्ण विदान और चतुर बक्ता होता है। उसकी विद्वता का लोहा ग्रन्य लोग भी मानते हैं। शारीरिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ, सबल, और भाकर्षक होता है। हृदय से यह उच्च विचारों वाला होता है। सांसारिक कार्य और प्रपंचों में इसकी रुचि नहीं होती। यह अपने कार्य से प्रसिद्धि प्राप्त करता है।



टिप्पणी: हथेली में यह योग तभी माना जायगा जब सभी पर्वत पूर्णतः विकसित हों भीर भ्रपने-अपने स्थान पर स्थित हों। यदि पर्वत इघर-उघर विश्वंसलित हों तो इस योग का लाभ व्यक्ति को नहीं मिल पाता।

### घवि योग :



परिभाषा: यदि चन्द्र रेखा विकसित हो और बुघ पर्वत तक पहुंची हो साथ ही उसकी एक शाखा शनि पर्वत को स्पर्श करती हो तो उसके हाथ में अधियोग होता है।

फल: इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति विनम्न होता है तथा अपने कार्य में चतुर, सावधान तथा समय को पहचान कर कार्य करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का सम्पूर्ण जीवन बानन्द के साथ व्यतीत होता है। मौतिक दृष्टि से उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। परन्तु कई बार ऐसे व्यक्ति सन्नु पर विकास करके धोखा भी का जाते हैं। टिप्पणी: इसमें चन्द्र रेखा पर विशेष वल है और ध्यान में रखने की बात यह है कि चन्द्र रेखा का भुकाव तो बुध पर्वत की बोर ही होना चाहिए, परन्तु उसकी एक शाखा ऊपर की ओर उठती हुई मन्य पर्वत की ओर बवश्य ही पहुँचनी चाहिए। शकट योग:

परिमाषा: यदि हथेली में शनि पर्वत एवं चन्द्र पर्वत दबे हुए हों । शुक्र पर्वत पर

जरूरत से ज्यादा भाड़ी तिरछी रेखाएं हों तथा भाग्य रेखा अस्यन्त कमजोर हो तो उसकी हथेली में शकट योग बनता है।

फल: शकट योग में जिस व्यक्ति का जन्म होता है, वह जीवन भर अभाग्यकाली ही रहता है। उसके जीवन में बरा-बर संघर्ष बना रहता है, तथा कई बार जीवन में कर्ज लेकर के काम चलाना पड़ता है। समाज में इसका कोई सम्मान नहीं होता भीर इसका जीवन एक साधारण स्तर का ही व्यतीत होता है।



टिप्पणी: जिसके हाथ में शकट योग होता है उसमें ऊपर लिखा फल ही अधिकतर मिलता है, परन्तु यदि उसके हाथ में बुध पर्वत तथा गुरु पर्वत विकसित हो और गुरु पर कॉस का चिह्न हो नो शकट योग का इतना बुरा फल उसे देखने को नहीं मिलता।

## वरिद्र योग:

परिभाषा : यदि हथेली मे सभी पर्वत कमजीर हो तथा चन्द्र पर्वत पर बिन्दु हो गाथही बुध की उंगली पर तारे का चिह्नहो तो उसकी हथेली में दरिद्र योग बनता है।

फल: दरिद्र योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति चाहे करोड़पति के घर में भी जन्म ले फिर भी वह अपने दुष्कमों के कारण संचित पूंजी समाप्त कर देता है। तथा उसे दरिद्र जीवन बिताने की बाध्य होना पडता है। उसका सम्पूर्ण जीवन सभी दृष्टियों से सामान्य स्तर का होकर रह जाता है।



टिप्पणी हस्तरेखा के विद्वानों ने ऊपर लिखे योग के श्रतिरिक्त निम्न योगों को भी दरिद्र योग माना है।

यदि हथेली में सूर्य रेखा तथा माग्य रेखा श्रत्यन्त कमजोर या टूटी हुई हो।

- २. यदि भाग्य रेखा मोटी तथा हमेली में घंसी हुई हो और वह मध्यमा उंगली के प्रथम पौर तक पहुंच गई हो।
- ३. यदि शुक्र पर्वत दवा हुआ हो श्रीर उस पर जरूरत से ज्यादा वाधक रेखाएं हों।
  - ४. यदि हथेली में बहुत प्रधिक रेखाएं ऊपर से नीचे की भीर जा रही हों।
- ५. यदि मञ्चमा उंगली के सबसे नीचे के पौर पर तारे का चिह्न हो तथा भाग्य रेखा कमजोर हो।
  - ६. यदि सूर्य रेला मुङ्कर शुक्र पर्वत की ग्रोर जा रही हो।
- ७. यदि हथेली मोटी तथा भारी हो, साथ ही उस पर सभी पवंत कमजोर और दवे हुए हों।
  - चन्द्र पर्वत कमजोर हो तथा उस पर एक से भ्रधिक क्रांस हों।
- १. यदि हाथ की उंगलियां छोटी हों तथा उंगलियों के सिरे वर्गाकार हों एवं भाग्य रेला पलट कर हथेली के बाहर जा रही हो।

इनमें से कोई भी योग होने पर व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त कमजोर रहता है।

## दुरवरा योग:



यदि हथेली में शुक्र पर्वत, सूर्य पर्वत एवं श्विन पर्वत दबे हुए हों तथा सूर्य रेखा दूटी हुई हो तो दुरधरा योग बनता है।

फल: जिसके हाथ में दुरघरा योग होता है उस व्यक्ति का प्रारम्भिक जीवन मत्यन्त कष्ट के साथ व्यतीत होता है। परन्तु उसका भाग्योदय जीवन के ३६वें साल से प्रारम्भ होता है और इस आयु के बाद वह ग्राश्चर्यजनक रूप से प्रगति करता है।

टिप्पणी: वस्तुत: दुरघरा योग का फल विचित्र है, इस योग के होने से जीवन के पहले ३६ वर्ष अत्यन्त दुखदायी, कष्टप्रद तथा परे शानीपूर्ण होते हैं। परन्तु ३६ वर्ष से धागे की आयु पूर्णत: सुखमय एवं समृद्धिपूर्ण होती है। हकीकत में वह आगे चलकर वन, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा आदि सभी कुछ प्राप्त करने में सफल होता है।

## केसकुम योग :

परिभाषा: यदि हथेली में शुक्र पर्वत तथा सूर्य पर्वत अविकत्तितहों तथा सूर्य रेखा टूटी हुई हो तो उसकी हथेली में केमद्रुम योग बनता है।

फल : केमद्रुम योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी बना रहता है। उसके हाथ में भने ही अन्य अच्छे योग हों परन्तु केमद्रुम उन सभी अच्छे योगों का नाश कर देता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं गलतियां करता है, और अदूरदर्शी होने के कारण बाद में पछताता रहता है। आर्थिक दृष्टि से यह बहुत ग्रधिक गरीब होता है तथा जीवन में आजीविका के साधन बार-बार बदलता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों पर निर्मर रहता है।



टिप्पणी: कुछ ज़िद्धानों का विचार है कि यदि भाग्य रेखा पुष्ट हो तो केमडुम मंग हो जाता है। इसके अलावा कुछ बिद्धानों ने केमडूम मंग के अन्य तथ्य भी स्पष्ट किये हैं।

निम्न स्थितियां हाथ में होने पर केमद्रुम योग का प्रमाव उसके जीवन में नहीं रहता । मेरे कहने का ताल्पयं यह है कि यदि हथेली में केमद्रुम योग हो परन्तु निम्न स्थितियों में से कोई भी एक स्थिति हो तो केमद्रुम का असर उसके जीवन में नहीं रहता ।

- १. यदि हयेली में सूर्य रेखा पूर्णतः प्रबल, स्पष्ट तथा सीधी हो ।
- २. यदि सूर्य रेखा से कोई एक सहायक रेखा बुध पर्वत की ओर पहुंची हो।
- ३. **शु**क्र पर्वत पुष्ट तथा विस्तृत क्षेत्र वाला हो तथा उस पर किसी प्रकार की भन्य रेखाएं या जाल न हो।
- ४. चन्द्र पर्वत पूर्ण विकसित हो तथा उससे एक रेखा निकल कर बुध पर्वत पर पहुंची हो।
  - इथेली में चार मणिबन्ध पूर्ण एवं स्पष्ट हों।
- हमेसी में आधु रेखा स्वास्थ्य रेखा तथा सस्तिष्क रेखा सीघी और स्पष्ट हो तथा इन तीनों का परस्पर पूर्व सम्बन्ध बना हो ।

विशेष दिप्पणी : ब्रस्तुतः इथेली में केसदुस योग होना अत्यन्त दुलसम होता है। सामुद्रिक सुधा में लिखा है कि यदि किसी के हाथ मे पूर्ण राज्य सोग तथा प्रवल आग्य योग मी हो परन्तु हथेली में केमद्रम योग होने से उनका नाश हो जाता है तथा जन सुम योगों का भी मृशुभ फल मिस्ने लग आहा है। द्यानका बोगः



परिभाषा: जिसके हाथ में भुक क्षेत्र विस्तार लिए हुए प्रमाव पूर्ण हो तथा इसके साथ ही साथ सूर्य रेखा तथा भाग्य रेखा का ग्रागे चलकर सम्बन्ध बना हो तो हथेली में बतका योग होता है।

कतः जिसके हाथ में झनफा योग होता है उसका व्यक्तित्व अपने आप में पूर्ण प्रभाव युक्त एवं चुम्बकीय होता है। वह दूसरों पर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डाजने में समझं होता है। समाज में वह अपने कार्यों से विशेष सम्मानित होता है। ऐसा व्यक्ति भ्रपने विचारों पर दृढ़ रहने वाला, समऋदार,

सद्गुणी तथा सुशील होता है। वह स्वयं का सम्मान चाहता है तथा दूसरों की मी सम्मानित करने की क्षमता रखता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्नचित्त एवं सुखी रहता है।

टिप्पणी: यह योग चुक सूर्य तथा शनि से मिलकर बनता है। मतः मलग अलग ग्रहों के प्रभाव से उसके फलादेश में भी भन्तर भा जाता है। बदि एक से अधिक ग्रहों का फल सम्मिलित हो तो वहां मिश्रित फल समभना चाहिए।

शनि:—यदि हथेली में अनफा योग हो और शनि पर्वत पूर्णतः विकसित हो तथा शनि रेखा भी प्रभाव पूर्ण हो तो ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है एवं प्रसिद्ध कुल में जन्म लेकर सुखमय जीवन व्यतीत करता है। वह अपने शब्दों के माध्यम से दूसरों पर प्रभाव डालने में समर्थ होता है। जनता को किस प्रकार से बातचीत के साध्यम से सम्मोहित किया जा सकता है, यह उसे बखूबी आता है। जीवन भर उसे वाह्नत सुख बना रहता है तथा जीवन में सुन्दर स्त्रियों से उसका सम्पक्ष थोड़ बहुत रूप में रहता ही है। ऐसा व्यक्ति गुणवान, पुत्रवान तथा धनवान होता है।

उसके व्यक्तित्व का प्रभाव उससे मिलने वालों पर पड़ता है, जिसकी वजह से समाज में वह ग्रत्यन्त लोकप्रिय हो जाता है।

ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सुखी, सफल एवं भानन्दमय जीवन व्यतीत करता हुआ समाज में सम्मानित होता है।

## सुनका योग ः

यदि हथेली में सूर्य शिन तथा बुख पर्वत विकसित हो तथा ये तीनों ही रेखाएं स्पष्ट एवं बिना कटी हुई हों तो उसके हाथ में सुनका योग होता है।

फल ' जिस व्यक्ति की हथेली में सुनका योग होता है वह जीवन में परिश्रमी होता है और परिश्रम के बल पर ही वन संबय करता है और समाज में सम्माननीय स्थान बनाता है। उसके प्रत्येक कार्य में सावधानी और चतुराई होती है। दूरदर्शी होने के कारण इसके सभी निर्णय सही होते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में पूर्णत: सुखमय जीवन व्यतीत करता है।



टिप्पणी . यह योग मुख्यतः सूर्य, शनि, तथा बुच पर्वत को वजह से होता है। इसमें एक शतं यह होती है कि बुध रेखा शनि रेखा तथा सूर्य रेखा का हथेली के बीच में परस्पर सम्बन्ध होना आवश्यक होता है। नीचे मैं प्रत्येक ग्रह से संबंधित विशेष फल स्पष्ट कर रहा हूँ:

कुष : — यदि हथेली में सुनफा योग हो और बुध पर्वत तथा बुध रेखा दूसरों की अपेक्षा ज्यादा विकसित हो, स्पष्ट हो तो वह व्यक्ति कलाओं में विशेष छचि रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक परम्पराओं तथा सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरी तरह से निभाता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति सामाजिक रूढ़ियों को मानने वाला बुढिमान सुन्दर एवं परोपकारी होता है।

शनि: —यदि हथेली में मुनफा योग हो परन्तु शनि पर्वत एवं शनि रेखा विशेष पुष्ट एवं मीघी हों तो वह व्यक्ति बुद्धिमान होता है तथा राजनीति में विशेष सफलता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कोई चिता नहीं रहती। मन में प्रत्येक बात खिपाकर रखने में सफल रहता है और जब तक कार्य सिद्धि नहीं हो जाती तब तक वह उस बात को उजागर नहीं करता। उसका व्यवहार सरस, सीघा तथा भेदपूर्ण होता है।

सूर्यः —यदि हाथ में सुनफा योग हो परन्तु सूर्य पर्वत विशेष रूप से विकसित हो तथा सूर्य रेखा बलवान हो तो वह व्यक्ति उच्च स्तर का सम्मानित अधिकारी होता है। प्रशासन के क्षेत्र में वह पूर्णतः सफल होता है। तथा उत्तरदायिक्त्वपूर्ण कार्यों को सही प्रकार से निपटाने में कुशल माना जाता है। ऐसे व्यक्ति साधारण पद से प्रारंभ होकर अत्यन्त उच्च पद पर पहुंचने में सफल होते हैं।

## प्रशुभ योग :



परिभाषा: यदि हथेली में सूर्य रेखा टूटी हुई हो तथा सूर्य पर्वत का अभाव हो तो उसके हाथ में प्रशुभ योग होता है।

फल : जिसके हाथ में अशुम योग हाता है वह व्यक्ति कामी, कोबी तथा सामान्य स्तर का जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होता है। वह दूसरों को घोखा देकर पैसा हड़पने में ज्यादा विश्वास रखता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में असफल होता है तथा हर कदम पर उसे बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

## शुभकतंरी योगः

परिभाषा: ---- यदि हथेली के बीच का हिस्सा गहरा हो और सूर्य एवं गुरु पर्वत उभरे हुए हो तो उसके हाथ में शुभकर्तरी योग बनता है।

फल :— जिसके हाय में शुभकतंरी योग होता है। वह व्यक्ति तेजस्वी एवं प्रभावपूर्ण जीवन व्यतीत करने में समर्थ होता है। उसके जीवन में आय के एक से अधिक स्रोत होते हैं, तथा धन संचय करने में बह योग्य होता है। शारीरिक वृष्टि से भी ऐसा व्यक्ति आकर्षक सबल, एवं पृष्ट होता है।

## पापकर्तरी योगः

परिभाषा: --- यदि ह्येली उथली हो तथा सूर्य एवं शनि पर्वत दबे हए या कमजोर हों तो पापकर्तरी योग होगा

फल :— इस योग में जन्म लेने वालाव यक्ति पापपूर्ण • कार्यों में व्यस्त रहता है। दूसरी को घोखा देने या दूसरों को हानि पहुंचाने में उसे आनन्द माता है। ऐसा व्यक्ति कठोर हृदय निर्मन तथा दुखमय जीवन व्यतीत करने को बाध्य होता है।





### चभयवरिक योग :



परिभाषा: --- यदि हचेली में सूर्य पर्वत पर सर्ग का चिद्ध हो तथा कनिष्ठिका अंगुली का उपरी सिरा अनामिका के उपरी पौर से आगे बढ़ा हुआ हो तो उसके हाथ में इश्वयच्यक्ति योग बनता है।

फल: — जिस व्यक्ति के हाथ में उभयवरिक योग होता है वह व्यक्ति दूरवर्शी होने के साय-साथ परिस्थितिमों को मली प्रकार से समझने बाबा होता है। ऐसा व्यक्ति न्यायशील होता है। तथा समाज में वह तटस्थता के कारण सम्मानित होता है। ऐसा व्यक्ति अविचलित पुष्ट, स्वस्थ शरीर तथा अपनी जवान का पनका होता है और यदि किसी को वचन दे देता है तो

उसे यथासंभव पूरा करने का प्रयत्न करता है।

टिप्पणी: — उभयचरिक योग में सूर्य पर्वत पर पूर्ण वर्ग का चिह्न होना आव-इयक होता है। परन्तु यह वर्ग का चिह्न जितना छोटा होता है उतना ही ज्यादा शुभ एवं अनुकूल प्रभाव वाला माना जाता है।

### पर्वत योग:

परिभावा: — यदि हथेली में भाग्य रेखा मणिबन्ध से प्रारम्भ होकर सीधी शनि पर्वत तक पहुंचती हो: तथा यह रेखा पतली, गहरी, स्पष्ट तथा बिना कटी-फटी हो और अपने उद्गम स्थान पर मछली का भ्राकार बनाती हो तो उसके हाथ में पर्वत योग का निर्माण होता है।

फल :— जिसके हाथ में पर्वंत होता है, वह व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं ही निर्माता होता है। जीवन में वह जिस कार्य में भी हाथ डालता है उसे भाग्य नाथ देता है। और वह उन कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसे पूर्ण सफलता मिलती है. तथा अपने यौवन काल में यह गरीबों, अनार्थों एवं पीडितों की मदद करता है। मेरे अनुभव में यह

आया है कि यह इन सभी गुणों से युक्त होने पर भी भोगी होता है। तथा अपनी पत्नी के घलावा अन्य कई स्त्रियों से उसके पत्नीवत् मधुर सम्बन्ध रहते हैं। समाज में उसकी प्रशंसा होती है, तथा जीवन में उसे किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता।

## ( २१३ )

हिष्यकी:—तामुद्रिक प्रन्थीं में इसके बारै में पहुँ लिखा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति प्रयस्न करें तो सरपंच, म्युनिसिपल कमिश्नर या जिला बीड के सदस्य का पद सुशी-मित करता है। यंद्यपि ऐसे व्यक्ति संफल राजनीतिक नहीं होते; परन्तु फिर भी ऊँचे स्तर के मंत्रियों एवं विद्यायकों का विश्वसंसपात्र होता है।

## वासी योगः



परिभाषा: ---यदि हथेली में शनि मुद्रा एवं बुध मुद्रा विद्यमान हो तो वासी योग होता है।

फल: — जिसके हाथ में वासी योग होता है वह व्यक्ति अपने कार्य में चतुर एवं दक्ष होता है। ऐसा व्यक्ति हर समय मुस्कराने बाला प्रसन्निवत गुणी और चतुर होता है तथा उसके प्रत्येक कार्य में चतुराई स्पष्ट दिखाई देती है। परिवार की दृष्टि से भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता। पहले तो उसके सामने कोई शत्रु आता ही नहीं और यदि आता भी है तो स्वतः ही उसका पतन हो जाता है।

यदि हाथ में वासी योग हो, परन्तु भाग्यरेखा टूटी हुई हो तो वह व्यक्ति जीवन में कई ऐसी भयंकर भूलें कर लेता है जिससे वह दुखी घौर परेशान रहता है। उसके मन में हर समय बदला लेने की भावना बनी रहती है और धोखा देकर धन संचय करने की प्रवृत्ति ही उसके जीवन में विशेष रूप से रहती है।

यदि सूर्य रेखा टूटी हुई, कमजोर हो या सूर्य रेखा का अभाव हो तो वह व्यक्ति अत्यन्त साधारण एवं दुखमय जीवन व्यतीत करने के लिये बाध्य होता है।

हिप्पणी: बासी योग देखते समय सूर्य रेखा तथा शनि रेखा पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इनका अध्ययन करने के बाद ही उसका फलाफल किया जाना ज्यादा उचित एवं प्रामाणिक रहता है।

## वेशि योगः

परिभाषा: यदि हथेली में बुध मुद्रा तथा शनि मुद्रा हो पर इसके साथ ही साथ 'गर्डेल आफ वीनस' अर्थात् शुक्र मुद्रा भी हो तो उसके हाथ में वेशि योग होता है।

फल: जिस व्यक्ति का जन्म वेशि योग में होता है वह व्यक्ति सौम्य स्वभाव वाला, चतुर, बीर तथा गम्भीर होता है। अपनी बातचीत के माध्यम से वह दूसरों को प्रमावित करने की क्षमता रखता है तथा ऐसे व्यक्ति नेतृत्व करने में दक्ष होते हैं। परन्तु इतना होने पर मी उसके जीवन में वार्षिक बमाव



बराबर बना रहता है। यद्यपि वह जीवन में लाखों कमाता है परन्तु उसका ध्यय बढ़ा-चढ़ा होने के कारण लाखों खर्च भी कर डालता है। एक प्रकार से देखा जाय तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बैंक बैसेंस नहीं के बराबर होता है। इतना होने पर भी समाज में उसका सम्मान होता है तथा कई व्यक्ति उसके भादशों का भनुकरण करते हैं।

## भास्कर योग:

AAA

परिभाषा: यदि हथेली में सूर्य रेखा का बुध रेखा से सम्बन्ध हो, बुध रेखा का चन्द्र रेखा से सम्बन्ध हो तथा गुरु पर्वत एवं गुरु रेखा प्रपने आप में स्पष्ट दीर्घ एवं पुष्ट हो तो भास्कर योग बनता है।

फल : मास्कर योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति आधिक दृष्टि से पूर्ण सफल होता है। जीवन में उसे मौतिक दृष्टि से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। बह एक से अधिक कलाएं जानता है जिसकी वजह से उसके आय के लोत भी एक से अधिक होते हैं। शारीरिक दृष्टि से ऐसा व्यक्ति पुष्टि तथा प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व लिये हुए होता है। शत्रु इससे भयमीत रहते हैं तथा मित्र बनाने की कला में यह विशेष चतुर होता है। साहित्य, संगीत, कला आदि में यह व्यक्ति रखने

वंश्व

वाला होता है। तथा कलाकारों को घन एवं सहायता देकर समाज में यदा, सम्मान तथा वाहवाही भी लूटता है। ऐसे व्यक्ति के पास एक प्रकार से चुम्बकीय आकर्षण होता है। जिसकी वजह से उसके जीवन में पुरुष मित्र एवं महिला मित्रों की कोई कमी नहीं रहती।

टिप्पणी:—इस योग में गुरु सूर्यं, बुध, तथा चन्द्र पर्वत पूर्ण विकसित होने चाहिए, साथ ही साथ सूर्यं रेखा तथा बुध रेखा अपने आप में निर्दोष होकर आपस में मिलती हो। इसी प्रकार चन्द्र रेखा से बुध रेखा का सम्बन्ध बनता हो परन्तु चन्द्र

रेला का सुर्य रेला से सम्बन्ध होना उचित नहीं होता।

गन्धर्व योग :

परिभाषा: —यदि दाहिने हाथ तथा बायें हाथ की हथेलियों में शुक्र पर्वत पूर्ण विकसित हो तथा उन पर वर्ग का जिल्ल हो, साथ ही सूर्य पर्वत एवं सूर्य रेखा पुष्ट एवं स्पष्ट हो तो गंधवं योग होता है।

फल: -- जिसके हाथ में गंधवं योग होता है वह व्यक्ति प्रसिद्ध गायक, अथवा सगीतकार होता है। ऐसे व्यक्ति अपना पूरा जीवन कला की साधना में लगा देते हैं और इस क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं। कला के माध्यम से ये व्यक्ति

## ( Rtx )

विदेशों में भी नाम कमाते हैं। इनके बीवन में घन, तथा यश की किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं रहती तथा जीवन में मौतिक दृष्टि से अपनी समस्त इच्छाएं पूर्ण करता है।

टिप्पणी: इस योग का अध्ययन करते समय इस बात का ध्यान रसना चाहिए कि उसके हाथ में सूर्य रेखा तथा सूर्य पर्वत विकसित हो तथा सही हो। इसके झलावा शुक्र पर्वत दोनों ही हाथों में विकसित हो। आर्थिक दृष्टि से इन व्यक्तियों के जीवन में कोई बाधा नहीं रहती।

## बसुमति योगः

परिभाषा: यदि उंगलियां बिना गांठ वासी तथा कुछ लम्बाई लिये हुए होती है, साथ ही गुरु सूर्य शनि तथा बुध पर्वत अपने-अपने स्थानों पर विकसित हों तो वसुमति योग बनता है।

फल: ऐसा व्यक्ति ग्रपने जीवन में पूर्ण भौतिक सुख प्राप्त करता है तथा उसके जीवन में घन की कोई कमी नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति ग्रपने ही परिश्रम से घन उपाजित कर समाज में यहा, तथा सम्मान प्राप्त करता है।

टिप्पणी: इस योग में यह आवश्यक है कि हथेली मे गुरु, सूर्य, शनि तथा बुध के पर्वत विकसित हों पर इसके साथ ही साथ वे अपने स्थान से च्युत न हों। ऐसा होने पर ही बसु-मित योग सन्भव हो सकता है।



## परक्चतुस्सागर योग :

परश्चतुस्सागर

परिभाषा : यदि हथेली में सूर्यं, बुध, गुरु, तथा शनि पर्वत दबे हुए हों या सभी पर्वत अपने-अपने स्थान से च्युत हों तो परश्चतुस्सागर योग बनता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह जीवन में आर्थिक अभावों से पीड़ित रहता है। साथ ही उसे अपने जीवन में मानसिक संतुष्टि अथवा आराम नहीं मिलता। वह जितना भी प्रयत्न करता है उतनी ही ज्यादा कठिनाइयां उसके जीवन में आती रहती हैं। वस्तुत: ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को दिखता के साथ ही व्यतीत करता है।

## चेतुस्सागर बोग :

परिमाणा: यदि हथेली के सभी पर्वत विकसित हों तथा सभी रेखाएं पुष्ट एवं सीधी, सरल, तथा स्पष्ट हों तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में चतुस्सागर योग बनता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति अपने ही कार्यों से प्रसिद्ध होते हैं और अपने प्रयत्नों से समाज का अथवा देश का नेतृत्व करने में सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः सुक्ती एवं सफल होते हैं। इनकी वाणी में ओज होता है तथा अपने सावणों के माध्यम से लोगों को प्रमावित करने की पूरी क्षमता रखते हैं। ये व्यक्ति अपने प्रयत्नों को अपने अनुकल बनाकर विदेश यात्राएं करते



हैं तथा समुद्र पारीय देशों में भी रूपाति लाभ करते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति राजकीय सेवा में होते हैं तो उनकी नौकरी ऐसी होती है जिसकी वजह से इनके जीवन में भ्रमण विशेष रूप से रहता है तथा उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं। पारिवारिक दृष्टि से ये व्यक्ति पूर्णतः सन्तुष्ट होते हैं।

टिप्पणी: इस योग में राहू और केतु पर्वतों पर विशेष व्यान नहीं दिया जाता, इसके अलावा सभी पर्वत अपने आप में पूर्ण विकसित अवस्था में होने चाहिए और उन पर किसी प्रकार का बिन्दु व जाल नहीं होना चाहिए। पर इसके साथ ही उस व्यक्ति की हथेली लचीली, कोमल तथा गुलाबीपन सिये हुए होनी आवश्यक है।

### रोग योग :

परिभाषा: सामुद्रिक शास्त्र के विद्वानों के अनुसार निम्नलिखित योग यदि हवेली में पाये जाएं तो रोग योग होता है।

- बुर्बल शरीर: यदि नाखून पतले हों तथा जीवन रेखा फीकी हो साथ ही वह जंजीरदार होकर नीचे की ओर फुकी हुई हो।
- प्रकास मृत्यु: यदि हृदय रेखा शनि पर्वत को स्पर्श करती हो, साथ ही मस्तिष्क रेखा के बीच में कांस का जिल्ला हो तथा जीवन रेखा कटी हुई हो।



- इस्पम में दुवंगता: यदि जीवन रेला बहुत प्रविक मोटी हो और गुरु पर्वत के नीचे जंजीरदार हो गई हो ।
- अंसमस्त रोग: जहां से जीवन रेला प्रारम्भ हो रही हो वहीं पर द्वीप
   का चिह्न हो तो उस व्यक्ति को वंशगत रोग होता है।
- कमकोर झरीर : यदि जीवन रेका सीढ़ीदार तथा टूटी हुई हो।
- इ. अच्चयन में दुर्घटनाः यदि माग्य रेखा के प्रारम्भ में कोई बिन्दु का चिह्न हो ।
- अविकासित क्षरीर : यदि जीवन रेक्का के बीच में कई शास्ताएं नीचे की क्षोर बढ़ी हों तथा वह टूटी हुई हो ।
- बुद्दापे में कमकोरी: यदि स्वास्थ्य रेखा चौड़ी हो भौर अन्त में वह आकर गुच्छेदार हो गई हो अथवा टूट गई हो।
- ह. झाकस्मिक मृत्यु: -यदि हृदय रेखा शनि पर्वत के नीचे जाकर अचानक से दिखाई देती हो या मस्तिष्क रेखा मणिबन्य को स्पर्श करती हो ।
- १०. हत्या: यदि जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा तथा हृदय रेखा अपने प्रारम्भिक स्थान पर परस्पर पूरी तरह से जुड़ी हुई हो और जंजीरदार हो गई हो।
- ११. पशु से बुर्घटनाः यदि मस्तिष्क रेखा सूर्य पर्वत के नीचे या शनि पर्वत के नीचे ग्राचानक टूट गई हो ।
- १२. सिर पर चोट: यदि मस्तिष्क रेखा पर लाल रंग के तारे का चिह्न हो।
- १३. **यौवनकाल में भयंकर दुवंटना:**—यदि मस्तिष्क रेला नीचे की ओर भूकी हुई हो तथा लहरदार दिखाई देती हो ।
- १४. फांसी: यदि जीवन रेला बीच में ही एकाएक समाप्त हो गई हो और हृदय रेला, मस्तिष्क रेला तथा जीवन रेला से बने हुए त्रिकोण में क्रास या दो तारक चिह्न हों।
- १५. काराबास: यदि माग्य रेखा के प्रारम्भ में कई रेखाएं निकल कर नीचे की झोर जा रही हों और वह भाग्य रेखा मध्यमा के दूसरे पौर तक पहुंच गई हो।
- १६. जल में मृत्यु: यदि चन्द्र पर्वत पर वृत्त का चिह्न हो अचवा चन्द्र पर्वत पर त्रिकोण हो अचवा बुध पर्वत पर बिन्दु, त्रिकोण या तारक चिह्न हो।

- १७. **यात्राकाल में मृत्यु**: यदि यात्रा रेखाएं टूटी हुई तथा जरूरत से ज्यादा चौड़ी हों।
- १८. कैंसर: यदि दोनों हाथों में मंगल रेखा पर शाखाएं निकली हुई हों या जीवन रेखा के प्रारम्भ में तारे का चिह्न हो।
- १६. मिरगी: यदि हृदय रेखा पर कास हो या स्वास्थ्य रेखा कई रंगों की विकाई देती हो।
- २०. पक्ताधात: यदि हृदय रेखा तथा चन्द्र पर्वंत पर दो खड़ी लम्बी लाइनें हों।
- २१. मस्तिष्क रोग: यदि मस्तिष्क रेखा लहरदार या सीढ़ीदार हो तथा उसका भुकाव स्वास्थ्य रेखा की ओर हो या मस्तिष्क रेखा स्वास्थ्य रेखा से जुड़ी हुई हो या जुड़ने के स्थान पर रेखाओं का गुच्छा सा बन गया हो।
- २२. दमा: यदि हाय लुजलुजा हो तथा जीवन रेखा पर द्वीप का चिह्न हो।
- २३. ग्रन्था: यदि जीवन रेखा पर वृत्त हो या हृदय रेखा पर घव्वा हो अथवास्वास्थ्य रेखा पर कॉस हो या सूर्य रेखा के प्रारम्भ में बड़ा काला घट्या हो।
- २४. मस्तिष्क रोग: यदि मस्तिष्क रेखा जरूरत से ज्यादा चौड़ी हो तथा उस पर काला भव्बा हो।
- २५. **एनीमिया**: यदि हृदय रेखा चौड़ी घौर कमजोर हो तथा नाखूनों का रंग नीला सा हो।
- २६. **जुकाम या नजला** : यदि चन्द्र पर्वत बहुत भ्रधिक विकसित तथा उठा हुआ हो ।
- २७. हृदय रोग: यदि हृदय रेखाएं दो हों तथा बीच-बीच में आपस में मिल जाती हों अथवा हृदय रेखा शिन पर्वत पर पहुंच गई हो।
- २८. गिठिया: यदि चन्द्र पर्वत जरूरत से ज्यादा विकसित हो और पूरे चन्द्र पर्वत को कोई एक रेखा काटती हो या उसे दो भागों में विभाजित करती हो। अथवा जीवन रेखा के अन्तिम स्थल पर छोटी-छोटी रेखाओं का गुच्छा हो।
- २६. मूच्छाँ का रोग: यदि स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा से प्रारम्भ हो रही हो तथा मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा की भ्रोर बढ़ रही हो तो उसे जीवन में मूच्छा के बार-बार दौरे आते हैं।

- २०. बहरायन : वृहस्पति पर्वत कमजोर हो तथा इस पर्वत के नीचे मस्तिष्क रेखा पर बिन्दु का चिह्न हो ।
- ३१. **क्षय रोग**ः यदि नालून लम्बे, पतले तथा मुझे हुए हों साथ ही मस्तिष्क रेला पर कई छोटे-छोटे द्वीप हों।
- ३२. अलोबर: चन्द्र पर्वत जरूरत से ज्यादा उमरा हुआ हो और उस पर एक से घषिक काँस के चिल्ल या बिन्दु के चिल्ल हों।
- ३३. कम्प रोग: यदि मस्तिष्क रेखा पर काला घण्डा हो और जीवन रेखा के प्रारम्म में तारे का चिह्न हो तो उसके शारीर के अंग बोड़े बहुत रूप में कांपते ही रहते हैं।
- ३४. डिप्पीरिया: यदि जीवन रेखा तथा मस्तिष्क रेखा कटी हुई हो एवं शनि पर्वत के नीचे चतुर्भुंज तथा काँस का चिह्न हो।
- ३५. भोटापा: यदि हृदय रेसा टूटी हुई हो और हाथ मोटा तथा गुदगुदा हो।
- ३६. हिस्टीरियाः यदि हाय सामान्य स्तर का हो तथा चन्द्र पर्वत पर एक से अधिक तारे के चिक्क हों।
- ३७. घातक रोग: यदि जीवन रेला टूटी हुई हो तथा उसका एक खण्ड गुक पर्वंत से सम्बन्धित हो।
- ३८. **पाचनसक्ति में कमी:** मस्तिष्क रेखा तंग हो तथा स्वास्थ्य रेखा सहरदार हो।
- ३१. स्मृति नाश : यदि मस्तिष्क रेखा कई जगह से दूटी हुई हो तो उसकी स्मरण शक्ति बिल्कुल नहीं होती ।
- ४०. वायु रोग: यदि जीवन रेखा के मन्त में कई शाखाएं निकल कर नीचे की बोर बढ़ रही हों।
- ४१. प्लूरिसी: यदि जीवन रेखा से कोई रेखा निकल कर शनि पर्वंत पर पहुंचती हो तथा वहां त्रिकोण का चिह्न हो अथवा दो तारक चिह्न हों, तो ऐसे व्यक्ति को प्लूरिसी अर्थात् उसके फेफड़ों में पानी का जमाव हो जाता है।
- ४२. हत्या: यदि बनामिका के नीचे से पौर पर तारक चिह्न हो तो पिस्तील की गोली खाकर उसकी मृत्यु होती है। गांधी जी के हाथ में यह बिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई देता था।
- ४३. श्रास्म हत्याः यदि दूसरी उंगलीका पहलापौर बहुत ज्यादा लम्बा हो या भाग्य देखाके जन्त पर तारेका चिन्ह हो।

- ४४. बीत रोग: यदि हृदय रेखा तथा स्वास्थ्य रेखा सहरदार हो तो उसे जीवन मर दांतों का रोग बना सहता है।
- ४५. गुप्तांग रोग: यदि मंगस पर्वत पर बहुत अधिक बारीक-बारीक लाइनें दिखाई दें तो उस व्यक्ति को गुप्तांगों के रोग रहते हैं।

# नपुंसक योगः

परिभाषा: --- यदि सुक पर्वत दवा हुआ हो तथा उस पर धब्बे का चिन्ह हो।

फल: जिनके हाथ में ऐसा योग होता है उसके शुक्राणु या तो बहुत अधिक कमजोर होते या मृतावस्था में होते हैं, जिसकी वजह से उसको सन्तान लाभ नहीं रहता।



नप्सक योगः

### चन्द्रमंगल योग :



परिभाषा: यदि व्यक्ति की हथेली में चन्द्र रेखा उभर कर मंगल से मिलती हो या भाग्य रेखा तथा चन्द्र रेखा का निर्दोष रूप से मिलन होता है तो उसके हाथ में चन्द्र मंगल योग होता है।

फल: जिसके हाथ में ऐसा योग दिखाई देता है वह अपने जीवन में आधिक दृष्टि से अत्यिषिक सम्पन्न और सुखी होता है। धन कमाने की कला उसको आती है। धपने संबंधियों तथा भागीदारों के साथ चालाकी भरा व्यवहार होता है तथा जीवन में कई स्त्रियों से सम्पर्क रहता है।

टिप्पणी: चन्द्र मंगल योग में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये दोनों रेखाएं प्रपने आप में पुष्ट तथा सही हीं, तथा इन दोनों रेखामों का ग्रापस में संबंध बना हो पर किसी प्रकार से अंजीर के समान आकृति न बन गई हो।

#### सति योग :

परिभाषा: यदि किसी महिला के हाथ में गुरु पर्वतः पूर्ण विकसित हो तथा सभी उंगलियां लम्बी, सुन्दर तथा स्वस्थ हों तो वह पतिबता होती है।

फल : जिस महिला के हाथ में यह योग होता है वह पतिवृत धर्म को निमाने वाली जीवन में पति को सहयोग एवं सुल देने वाली तथा पूर्णतः साच्ची महिला होती है।



# कुलटा योग :



परिभाषा: विद्वानों ने नीचे लिखे योग कुलटा योग माने हैं। जिन महिलाओं के हाथों में यह योग होता है वह पति के अलावा अन्य पुरुष से पतिसम संबंध रखने वाली तथा पति को धोखा देने वाली होती है।

- यदि हबेली में शुक्र पर्वत जरूरत से ज्यादा विक-सित हो तथा हृदय रेक्स जंजीरबार हो ।
- २. यदि हृदय रेक्षा पर भुकती हुई दो सामानान्तर रेक्षाएं हों।
  - ३. यदि हृदय रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो।
  - ४. यदि शुक्र पर्वत पर जाली हो तथा हृदय रेखा अत्य-

धिक कमजोर हो । ऐसे चिन्ह दोनों हाथों में हों ।

- ५. यदि हदय रेखा, मस्तिष्क रेखा तथा स्वास्थ्य रेखा से बने त्रिकोण में बिन्दु हों।
- ६. यदि हाथ में विशेषकर दोनों हाथों में शुक्र पर्वत तथा सूर्य पर्वत का लगभग अभाव साहो।
- ७. मंग्ठे पर या मंग्ठे के पहले पौर पर तारे का चिन्ह हो।
- यदि तर्जनी के पहले पौर पर तारक चिन्ह हो।
- यदि शुक्र पर्वत पर जरूरत से ज्यादा खड़ी भीर आड़ी रेखाएं हों।
- १०. यदि शंगुठे की जड़ पर कास हो।
- ११. यदि शुक्र पर्वत पर तारे का चिन्ह हो।
- यदि भाष्य रेखा के अन्त में कई शास्ताएं निकल कर नीचे की ओर जा रही हों।

- १३. यदि हृदय रेखा बढ़ कर हथेली के दूसरी तरह पहुंच गई हो।
- १४. यदि हृदय रेसा उंगितयों के पोरों को स्पर्ध कर रही हो।
- १५. यदि जीवन रेखा तथा हृदय रेखा का उद्गम स्थान अलग-अलग हो तथा दोनों रेखाएं चौड़ी हों।
- १६. यदि स्वास्थ्य रेशा बुध रेशा के समानान्तर चलती हो।
- १७. यदि शुक्र पर्वंत सामान्य रूप से विकसित हो । उंगलिया नर्म हीं तथा उनके उपरी सिरे नुकीले हो ।
- १८. यदि हृदय रेशा पर सफेद अध्या हों।
- १६. यदि गुरु पर्वेत पर कास न हो परन्तु जुक पर्वेत पर कास का चिन्ह हो।
- २०. यदि मस्तिष्क रेका नीचे की ओर मुकी हुई हो तथा आगे चलकर बीवन रेका से मिल जाती हो।
- २१. यदि विवाह रेखा पर द्वीप हो।
- २२. यदि प्रंगुठा लम्बा हो तथा हुदय रेखा दोहरी हो ।
- २३. यदि हृदय रेका संकीणं होकर गुरु पर्वत पर पहुंचती हो ।
- २४. यदि हृदय रेका पर भाग्य रेका से छोटी-छोटी रेकाएं वा रही हो ।
- २५. यदि वृहस्पति पर्वत के नीचे हदय रेखा तथा माग्य रेखा मिल रही हो।
- २६. यदि शुक्र पर्वत से कोई एक रेखा निकल कर बुध पर्वत तक जाती हो।
- २७. यदि हृदय रेक्षा तथा भाग्य रेक्षा एक जगह मिलकर जंजीरदार हो गई हो।
- २८. यदि शुक्र पर्वत से रेशाएं निकल कर स्वास्थ्य रेशा जीवन रेशा तथा मस्तिष्क रेशा को काटती हो।
  - २६. जीवन रेका पर शुक्र पर्वत के भासपास दो या तीन तारे के चिन्ह हों।
- ३०. यदि शुक्र पर्वत से दो समानान्तर रेसाएं चन्द्र पर्वत की आर जा रही हों।
- ३१. यदि चन्द्र पर्वत पर स्वस्तिक का चिन्ह हो अथवा अर्डचन्द्र का चिन्ह हो ।
- ३२. यदि माग्य रेखा मणिबन्ध के पास जाकर समाप्त हो गई हो तथा शुक्र पर्वत पर तारे का चिन्ह हो।
  - ३३. यदि भाग्य रेसा चन्द्र पर्वत से प्रारम्भ होती हो ।
  - ३४. यदि संगूठे के दूसरे पर्व पर तारक चिन्ह हो।

## ( २२३ /)

३५. बिद हाथ में चतुर्मुं का भाकार हो तथा उसमें तारे का खिन्ह हो। ३६. मस्तिष्क रेशा तथा हृदय रेशा मिलकर मेहराव का चिन्ह बनाती हों। फल : ऊपर लिशे कोई योग यदि किसी पुरुष या स्त्री की हथेली में पाये आयं तो वह निश्चय ही पर पुरुष या स्त्री से संबंधित रहता है पर उसका प्रेम सामान्यत: गोपनीय ही रहता है।

### ग्रखण्ड साम्राज्यपति योगः

परिभाषा: यदि दोनों हाथों में भाग्य रेखा मणिबन्ध पर मत्स्याकार बना कर शनि पर्वत से मिलती हो तथा सूर्य रेखा लम्बी पतली स्पष्ट हो एवं चन्द्र पर्वत से पतली रेखा निकल कर बुध पर्वत को स्पर्ध करती हो तथा सूर्य शनि एवं चुक्र के पर्वत पूर्ण विकसित हों तो उसके हाथ में ग्रखण्ड सामाज्यपति योग होते हैं।

फल: जिस व्यक्ति का जन्म इस योग में होता है वह अपने जीवन में समस्त प्रकार के ऐड़बर्य तथा भोगों के भोग करता है और ग्रपने कार्यों से विश्व विख्यात होता है। ऐसा भ्रखण्ड साम्राज्यपति व्यक्ति उच्चस्तरीय समाज सुधारक, देश नेता, किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ, साहसी, और पराक्रमी होता है।

टिप्पणी: इस योग के लिए यह आवश्यक है कि सूर्य, शनि तथा शुक्र के पर्वत दोनों हाथों में विकसित हों तथा शनि रेखा एवं सूर्य रेखा दोनों हाथों में स्पष्ट तथा सुदृढ़ हो। इसके साथ ही साथ उस व्यक्ति की हथेली लालिमा लिए हुए हो तथा हथेली का आकार चौड़ाई की अपेक्षा कुछ लम्बाई लिए हुए होना चाहिए। यह योग सामुद्रिक शास्त्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया है।

## शश योगः



परिभाषा : ह्येली में तीन मणिबन्य हों। पहले मणिबन्य पर मत्स्याकार होकर वहां मे भाग्य रेखा शनि पर्वत के बिन्दु तक पहुंचती हो और शनि पर्वत पूर्ण विकसित अवस्था में हो तो उसके हाथ में शक्ष योग होता है।

फल: जिसके हाथ में शश या शशक योग होता है वह व्यक्ति साधारण कुल में जन्म लेकर भी जीवन में भरपन्त उच्च पद पर पहुंचता है। राजनीति में यह व्यक्ति भरपन्त महत्वपूर्ण पद को सुशोशित करता है तथा राजनीति-विशारद माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के घर में नौकर-जाकर पशु बाहुन अवदि का पूर्ण सुख रहता है। वह गांव का प्रसिद्ध मूखिया नगरपालिकाध्यक्ष या देश का प्रसिद्ध नेता होता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव अध्यन्त सरल तथा विवेक्कील होता है। इसके व्यक्तित्व में कई प्रकार के गुणों का अद्भुत समन्वय होता है।

टिप्पणी : इस योग में शनि को बहुत ग्रधिक प्रधानता दी गई है। अत: शनि पर्वत तथा शनि रेसा जितनी ही ज्यादा श्रेष्ठ होगी वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा अंचा उठेगा। ऐसा व्यक्ति यद्यपि भीरे-भीरे उन्नति करता है परन्तु उसकी जो मी उन्नति होती है वह स्थाई होती है।

#### मालब्य योगः

परिभाषा: यदि हथेली मे शुक्र पवंत न तो दबा हुआ हो और न प्रधिक विकसित हो परन्तु सामान्यतः विकसित चमकीला तथा स्वस्य हो साथ ही जीवन रेखा मणिबन्ध की ओर आते हुए चुक पर्वत को पूर्ण विस्तार दिया हुआ हो तथा संगुठा लम्बा किंचित पीछे की ओर भुका हुआ हो, गुक्र पर्वत पर किसी प्रकार का बिन्दु या जाल या बाधक रेसाओं के चिन्ह न हों तो उसके हाथ में भालव्य योग होता है।

फल: जिस व्यक्ति की हचेली में मालव्य योग होता है वह भत्यन्त सुन्दर तथा भाकर्षक होता है। उसके व्यक्तित्व में कुछ

ऐसी विशेषता होती है कि जिससे वह लोगों को अपनी ओर आकृषित करने में सफल हो जाता है। ऐसे जातक सुन्दर भौर जाकर्षक चेहरे वाले लाल वर्ण पतली कमर चन्द्रमा के समान ओज एवं कांतिवाला लम्बी नाक, प्रकाशित नेत्र, सुदर्शन व्यक्तित्व का धनी होता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान एवं चतुर भी होता है तथा कठिन से कठिन परि-स्थितियों मे भी विचलित नहीं होता। धन इसके पास स्वतः ही खिचा चला आता है भीर बहुत कम परिश्रम करने पर भाय के स्रोत एक से अधिक बना लेता है। इसे जीवन मर वाहन सुख बना रहता है तथा जीवन में सभी प्रकार के मोगों को मोगता है। सम्यता की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति उच्च कोटि के होते है तथा अपने कार्यों से देश तथा विदेश में सम्मानित होते हैं।

टिप्पणी: जिस व्यक्ति की हथेली में मालव्य योग होता है वह मूलत: कलाकार होता है। यदि शुक्रं पर्वत तथा शुक्र रेखा दोनों ही पुष्ट एवं स्वस्थ हों तो व्यक्ति काव्य संगीत नृत्य आदि के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति कला के क्षेत्र में भी षुस जाते हैं उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करके ही रहते हैं। हृदय से ये व्यक्ति उदार, तथा पत्तेपकारी होते हैं। इनके जीवन में बुक से सम्बन्धित किसी प्रकार की कोई स्थानता नहीं रहती।

हंस योगः



यिशाषा: यदि हथेली में तर्जनी जंगनी अनामिका से लम्बी हो, गुरु पर्वत पूर्णत: विकसित तथा लानिमा लिए हुए हो उस पर काँस के जिन्ह के धलावा और धन्य कोई जिन्ह न हो तो उसके जीवन में हंस योग का निर्माण होता है। फल:

जिस व्यक्ति के हाथ में हंस योग होता है वह व्यक्ति लम्बेतया धाकवंक डीलडील का स्वस्थ सुन्दर पुरुष होता है। उसका व्यक्तित्व हर समय खिला हुआ रहता है। हंसमुख चेहरा उन्नत ललाट, तीखी नासिका, विशाल वक्षस्थल तथा सुन्दर व्यक्तित्व वाला ऐसा व्यक्ति दूरदर्शी होने के साथ-साथ मिन्नों परिचितों

एवं संबन्धियों का सहायक होता है। यह सभी के साथ श्रेष्ठ व्यवहार करता है तथा समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त करने में सफल होता है। नौकरी के क्षेत्र में यह व्यक्ति अत्यन्त उच्च पद को प्राप्त करके ही रहते हैं।

टिप्पणी: यह योग गुरु की वजह से बनता है तथा यह पंचमहापुरुष योग में से एक योग है ऐसे व्यक्ति सफल न्यायाधीश होते हैं तथा निष्पक्ष निर्णण देने की वजह से समाज में उनका सम्मान रहता है। ऐसे व्यक्ति प्रलोभन या दबाव में आकर किसी प्रकार का कोई गलत समभौता अपने जीवन में नहीं करते। इसके साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति अस्यन्त आकर्षक होते हैं तथा उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी विशेषता होती है जिससे इनके परिचितों की संख्या जरूरत से ज्यादा रहती है। इनका बुढ़ापा प्रत्यन्त सुखदायक होता है।

#### रचक योगः

परिभाषा: यदि हथेली में मंगल पर्वत पूर्गतः विकसित स्पष्ट तथा लालिमा लिए हुए हो साथ ही मंगल रेखा सीधी पतली तथा मुन्बर हो तो उस ब्यक्ति के हाथ मे रुचक योग होता है।

फल: इस योग में जन्म लेने बाला व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से बलबान तथा पुष्ट होता है। यह अपने कार्यों से समाज और देश का नाम रोशन करता है तथा समय पड़ने पर यह देश का नेतृस्व करने की भी क्षमता रखता है। इसका जीवन राजा के समान ही व्यतीत होता है। अपने देश के प्रति देश की संस्कृति और कला के प्रति यह हरदम जागरूक रहता है तथा अपने देश



की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने में बराबर सहायक बना रहता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन तथा चिरत्र उच्चकोटि का होता है और किसी के दबाव में प्राक्तर कोई कार्य नहीं करता। प्राधिक दृष्टि से इस व्यक्ति के जीवन में कोई कमी नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु प्राप्त करता है तथा सेना, मिलिट्री या पुलिस विभाग में अत्यन्त ऊंचे पद पर पहुंचता है तथा अपनी योग्यता सूफबूफ तथा नेतृत्व करने की क्षमता के कारण सम्मानित होता है।

टिप्पकी: सामुद्रिक शास्त्र में इस योग को भी पंचमहापुरुष योग में से एक माना हैं। ऐसे व्यक्ति देश और विदेश में सम्मानित होते हैं तथा पूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं।

#### भद्र योग :



पश्मिषा: यदि हथेली में बुध पर्वत पूर्णत: विकसित हो तथा बुध रेखा सीधी पतली, गहरी तथा लासिमा युक्त हो तो उसके हाथ में भद्र योग होता है।

फल: भद्र योग में जन्म नेने वाला व्यक्ति साहसी निर्मोक तया पराक्रमी होता है। इसके सामने शत्रु टिकते ही नहीं हैं भौर एक हिसाब से यह प्रवल शत्रुहन्ता होता है। शत्रुओं को भी मित्र बनाने की कला इस व्यक्ति को भण्छी तरह से आती है। इसका व्यक्तित्व भ्रपने आप में प्रभाव पूर्ण होता है तथा यह निरन्तर ऊंचा उठने की भावना रखता है

इसके संपर्क में जो भी आता है उसकी सहायता करने को यह हर समय तैयार रहता है। इस व्यक्ति का मस्तिष्क अत्यन्त पैना और उवंर होता है जिसकी यजह से यह पेचीदा से पेचीदा कार्य भी सुगमता से कर नेता है। जो कार्य दूसरों को अत्यन्त जिटल और असंभव नगते हैं उस कार्य को भी ये आसानी से सम्पन्न कर नेते हैं। यद्यपि ये व्यक्ति जीवन में घीरे 2 प्रगति करते हैं परन्तु अन्त में ये सर्वोच्च पद पर ही विश्राम नेते हैं। व्यापार की दृष्टि से इनके हाथ में प्रवल योग होता है तथा अपने प्रयन्तों से यह अपने क्यापार को विदेशों में भी फैलाने में समर्थ होता है।

टिप्पणी यह योग मुख्यतः बुध पर्वत की बजह से बनता है। बुध व्यापार एवं बुढि का कारक यह माना गया है। बतः यह बात निश्चित है कि ऐसा व्यक्ति प्रखर बुढि का स्वामी होता है तथा व्यापार के क्षेत्र में विद्येष सफलता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होते और बाधाओं के बीच भी अपना पथ चुन लेते हैं। तुरन्त निर्णय करने की क्षमता इनमें विद्येष रूप में होती

वस्तुतः सामुद्रिक शाम्य के अनुसार रुचक योग, भद्र योग, हंस योग, भालव्य योग तथा शश योग ये पांचों योग पंचमहापुरुष योग के नाम से जाने जाते हैं।

बहाचर्यं योगः

परिभाषा: यदि कनिष्ठिका उंगली के पहले पर्व पर काँस का जिन्ह हो तो ब्रह्मचर्य का योग होता है।

फल: जिसके हाथ में ब्रह्मचर्य योग होता है वह व्यक्ति जीवन भर स्त्रियों से दूर रहता है। विवाह नहीं करता तथा साधुवत् जीवन ही व्यतीत करने में सफल होता है।



# सन्तानहीन योग :



परिभाषा: यदि हथेली में स्वास्थ्य रेखा पर तारे का चिन्ह हो तो सन्तानहीन योग होता है। इसी प्रकार मध्यमा उंगली के तीसरे पर्व पर भी तारक चिन्ह ऐसा ही योग बनाता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है उसे जीवन में सन्तान मुख प्राप्त नहीं होता। यदि पति तथा पत्नी दोनों ही के हाथों में ऐसा योग हो तो निश्चय ही उसको सन्तान मुख का समाव रहता है।

# विवाह योग:

परिभाषा: यदि शुक्र पर्वत तथा गुरु पर्वत विकसित हो तो विवाह योग बनता है पर विद्वानो ने इसके अलावा अन्य तथ्य इस प्रकार से स्पष्ट किये हैं:

> सुक्षी विवाह : १. यदि हथेली में भाग्य रेक्सा का उद्गम स्थान चन्द्र पर्वत हो।

> > २. यदि भाग्य रेखा हृदय रेखा पर सभाप्त हो।

३. यदि गुरु पर्वत पर कास हो।

सुकाहीन विवाह: १. यदि शुक्र पर्वत कम उभरा द्विभा हो।



# ( २२६ )

- २. यदि शुक्र पर्वत पर लास रंग का तहरक चिन्ह हो ।
- ३. यदि विवाह रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो।
- ४. यदि भाग्य रेखा पर कॉस हो ।

क्रनमेल विवाह : १. यदि सूर्य रेखा तथा विवाह रेखा आपस में काटती हो ।

- यदि शुक्र पर्वत जरूरत से ज्यादा विकसित हो ।
   व्यापारी से विवाह : यदि मणिवन्य से शुक्र पर्वत को कोई रेखा जाती हो ।
  - २. यदि मणिबन्ध से कोई रेसा बुध पर्वत तक पहुंचती हो ।
  - ३. यदि सूर्य रेखा का शुक्र रेखा से सम्बन्ध हो।
- बूढ़े व्यक्ति से विवाह : १. यदि कोई रेखा मणिवन्ध से निकल कर शुक्र पर्वत तथा शनि पर्वत पर जाती हो।
  - यदि हाथ कमजोर एवं संकीणं हो तथा भाग्य रेखा एवं प्रणय रेखा दूषित हो।

विवाह में वाषा: १. यदि विवाह रेखा कई स्थानों पर कटती हो।

- २. यदि चन्द्र पर्वंत पर बाड़ी-तिरछी रेखाएं हों !
- ३. यदि शुक्र पर्वंत पर दो तारक चिन्ह हो।

तलाक: १. शुक्र रेसा से हृदय रेसा को कोई रेसा जाती हो।

- २. भाग्य रेखा पर द्वाप हो।
- ३. विवाह रेखा के अन्त में रेखाओं का गुच्छा हो।

## क्लीब योग:



- परिभाषाः १. यदि शुक्र पर्वत अरूरत से ज्यादा दवा हमाहो।
- २. यदि हबेली में 'गर्डल आफ बीनस' हो तथा बुध रेसा का धनि रेसा से सम्बन्ध ही।
- हथेली के बीच में त्रिकीण हो तथा उस पर बिन्दु हो।
- ४. शुक्र पर्वंत पर पीले रंग का तारक चिन्ह हो।
- प्र. चन्द्र पर्वत झत्यन्त कमजोर हो तथा उस पर त्रिकोण का चिन्ह हो ।
- ६. शनि रेखा तथा चन्द्र रेखा का परस्पर हो उंगलियां मध्यम आकार की हों।

कन: क्लीन योग में जन्म लेने बाला म्यक्ति कायर, कमकीर तथा नपुंसक होता है। वह काम कला में अपनी पत्नी को सन्तुष्ट नहीं कर पत्ता तथा उस पर पत्नी का व्यक्तित्व हावी रहता है। ऐसा व्यक्ति जोखिम भरे कार्यों से दूर रहता है तथा कोई भी नया कार्य करते समय मन ही मन हिचकिचाता रहता है। यह व्यक्ति लड़ाई भगड़ों में विश्वास नहीं करता तथा दूसरों की अधीनता में कार्य कर अपने जीवन को गुजार देता है।

टिप्पणी: यदि हमेली में उत्तय राज योग अथवा पंचमहापुरुष योग में से मी कोई योग हो परन्तु उसके हाथ में क्लीव योग भी हो तो वह क्लीव योग उसके सभी श्रेष्ठ योगों का नाश कर देता है। ऐसा व्यक्ति अत्यन्त साधारण जीवन व्यतीत करने

के लिए बाध्य होता है। इलक पुत्र योग:

परिभाषा: यदि हयेली में शनि रेखा का मंगल रेखा से सम्बन्ध हो और ये दोनों ही पबंत पूर्णतः विकसित हों तो दत्तक पुत्र योग बनता है।

कल: दत्तक पुत्र योग रखने वाला व्यक्ति कुछ विशेष कारणों से लालचवशया पालन पोषण हेतु अथवा किसी मन्य कारण से दूसरे पुरुष की गोद चला जाता है। तथा उसके द्वारा उसे अपने पिता से भयवा उसके पिता को उसके द्वारा कोई विशेष सुख नहीं मिलता।

हिष्पणी: गोद लेने की प्रयक्षा गोद देने की प्रया दसक पुत्र मारतीय समाज में प्रचलित है। स्वयं के पुत्र न होने पर या पुत्र की मृत्यु हो जाने के कारण वह अपने संबंधियों में से ही किसी के पुत्र को गोद ले लेता है। और इस प्रकार वह उसकी सम्पत्ति का पूर्ण रूप से अधिकारी हो जाता है।





परिभाषा: यदि मंगल सूर्यं तथा चन्द्र रेखाएं परस्पर मिलती हों तथा सूर्यं पर्वत अपने आप में कमजोर एवं दबा हुआ हो तो मातृत्यक्त योग बनता है ।

फल: जिस व्यक्ति की ह्येली में मातृत्यक्त योग होता है उसके जन्म लेने के बाद उसकी माता किसी कारण से उस बालक को त्याग देती है तथा उसका जीवन भनाय की तरह व्यतीत होता है।

दिप्पणी: मारतीय समाज में कई बार केआरी के पुत्र हो जाने के कारण या विषवा हो जाने के बाद पुत्र हो जाने के कारण लोक-लज्जा के मय से माता अपने पुत्र को त्याग देती है। कई बार गरीबी की स्थिति में या कोई श्रचानक घटना घटित हो जाने के कारण भी नवजात शिशु को स्थागना पड़ता है। ऐसा बालक बिना माता के ही बड़ा होता है।

# मातुमरण योग :

परिमावा: यदि हथेली में मंगल रेखा ग्रागे बढ़कर चन्द्र पर्वत तथा चन्द्र रेखा को दो मागों में विमाजित करती हो तो उसके हाथ में मातृगरण योग होता है।

फल: इस योग में बालक के जन्म लेने के कुछ समय बाद ही उसकी माता की मृत्यु हो जाती है। ऐसा समयना बाहिए।



मातृमरण

## पादजातत्वप्रद योग:

परिभाषा: यदि हथेली में राहू पर्वत तथा चन्द्र पर्वत विकसित हों एवं राहू रेखा तथा चन्द्र रेखा का परस्पर सम्बन्ध बन गया हो तो पादजातत्व प्रद योग बनता है।

फल: जिसकी हथेली में यह योग होता है वह माता के गर्भ से पैरों द्वारा उत्पन्न होता है।



धनुदापस्यत्व साधक योग :

परिभाषा: यदि शुक्र पर्यंत एवं चन्द्र पर्वत विकसित हो तथा हथेली के शुक्र पर्वत के ऊपर से कोई रेखा निकलकर चन्द्र पर्वत पर स्थापित चन्द्र रेखा से मिलती हो एवं सूर्य रेखा कमजोर हो तो अनुदृ।परयत्व साधक योग होता है।

फल: जिसके हाथ में उपर्युंक्त योग होता है वह कुमारी सड़की का पुत्र होता है या उसके कुंआरावस्था में भ्रयात् अविवाहितावस्था में पुत्र हो जाता है।

टिप्पणी : यदि यह योग पुरुष के हाथों में होता है तो बह अपने पिता की संतान नहीं होता, किसी और की सन्तान



होता है, या वह बालक कुमारी के गर्म से उत्पन्न तथा त्याज्य होता है। इसी प्रकार यदि यह योग स्त्री के हाथों में हो तो वह परपुष्व से गर्म बारण करती है अथवा अविवाहिता सवस्था में गर्म रह जाता है।

### बंचना चोरमेती योग :



परिभाषा: यदि हथेली में राहू तथा शनि मंगल रेखाओं का परस्पर संबंध हो तथा ये तीनों ही पर्वत पूर्णतः विकसित हों पर साथ में गुरु और सूर्य पर्वत अपने स्थान से च्युत या दबे हुए हों तो उपर्युत योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह अपने मन में हीनमावना अनुभव करता रहता है। उसे कोई भी व्यक्ति प्रासानी से ठग लेता है तथा वह जीवन में कई बार घोखेबाज के संपर्क में प्राकर अपना सब कुछ गंवा देता है।

विष्या को रसित वाला व्यक्ति संशयालू प्रकृति का होता है। वह हर सयम डरा-डरा-सा सर्वाकित और भयभीत रहता है कि कोई उसे ठग न ले या उसे घोला न दे दे। ऐसा व्यक्ति न तो खुल कर कोई कार्य कर पाता है न किसी पर विश्वास करता है और न अपने मन की बात दूसरों से कह पाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में पूर्ण विकास नहीं कर पाता।

## राज्यलक्ष्मी योग:



परिभाषा: यदि हथेली में गुरु, शुक्र, बुध और चन्द्रमा के पर्वत पूर्ण विकसित हों तथा लालिमा लिए हुए हों तो उस व्यक्ति के हाथ में राज्य लक्ष्मी योग होता है।

फल: जिस जातक के हाथ में राज्य नक्ष्मी योग होता है वह जीवन में अपने प्रयत्नों से बहुत अधिक उन्नति करता है जीवन की सभी भौतिक इच्छाएं समय-समय पर पृरी होती हैं और वाहन सुख, भवन सुख, तथा स्त्री सुख में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं रहती। उसका व्यक्तित्व अपने घाप में भव्य और आकर्षक होता है।

टिप्पणी: वस्तुतः चन्द्रमा भौर बुध ये ग्रह ही व्यक्ति को सुन्दर एवं ग्राक-र्षंक व्यक्तित्व देने में सहायक होते हैं। अतः जब हथेली में इन दोनों ग्रहों के पर्वत पूर्णतः विकसित होते हैं तो निश्चय ही वह व्यक्ति सुन्दर और समर्थ होता ही है। यदि ये दोनों ग्रह कमजोर हों तो उसकी सुन्दरता और व्यक्तित्व में न्यूनता समफनी चाहिए।

# गुरुक्तोरिष्ट भंग योग :

परिमाधा: जीवन में गुरु का सबसे अधिक महत्व है। मत: यदि हथेली में गुरु पर्वत पूर्णतः विकसित हो तर्जनी उंगली लम्बाई लिए हुए मध्यमा की भीर थोड़ी-सी ढली हुई हो तथा पर्वत पर काँस का चिह्न हो तो उपयुक्त योग होता है।

फल: यदि हाय में अन्य पर्वत या रेखाएं कमजीर हों अथवा श्रविकसित हों और उससे जीवन में बाधाएं आ रही हों परन्तु यदि उत्पर लिखा योग हथेली में होता है तो बह सभी प्रनिष्टों का नाश करने में समर्थ होता है।



# राहकुतोरिष्ट भंग योग :

परिभाषा: यदि हथेली में राह पर्वत विकसित हो तथा राहरिसा की कजह से चन्द्र पर्वंत या अन्य पर्वंत कमजोर हो गये हों पर यदि हथेली में राह पर्वत पर त्रिकोण का चिह्न हो तो उपयुंक्त योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति प्रवल, प्रतापी सामध्यंवान एवं शत्रुहस्ता होता है।



# धशुभक्तोरिष्ट भंग योग:

परिभाषा: हथेली में भाग्य रेखा सूर्य रेखा तथा जंद रेका पूर्णतः बसवान हो तो ऊपर लिका योग होता है।

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है उसके जीवन में अनिष्ट अपने जाप शांत होते हैं भीर व्यक्ति अपने प्रयत्नों से तथा मित्रों के सहयोग से पूर्ण उन्नति करता है।

टिप्पणी : इस योग का तात्पर्य यह है कि यदि हथेली में शनि, राह, केलु या मंगल पर्वत अथवा रेखाएं कमजोर हों या टूटी हुई हों अथवा भविकसित हों तो उन से सम्बन्धित जो व्यनिष्ट होते हैं वे सभी ग्रनिष्ट उपर्युक्त योग होने पर नाझ पशुमकतो रिच्छक्रम मोग हो जाते हैं।



बुमक्तोरिष्ट मंग योगः

पुम्हतो रिष्ट भव

वरिभाषा: गृष्ठ सुक्त और बुध पर्नेतों में से कोई भी एक पर्नेत और उससे सम्बन्धित रेका बलवान, पुष्ट एवं स्पष्ट हो तो यह योग होता है।

कल: शुभ ग्रहों से उत्पन्न यदि कोई भनिष्ट हो तो इस योग के होने पर उसका संबंध हो जाता है।

टिप्पणी: यदि ह्येली में कोई मी शुमग्रह से सम्बन्धित पर्वत दवा हुआ हो या शुम ग्रह से सम्बन्धित कोई रेखा कम-जोर अथवा टूटी हुई हो परन्तु ऊपर लिखा योग हो तो उस शुभ ग्रह से सम्बन्धित न्यूनता के दोष का परिमार्जन ग्रह योग कर लेता है।

. कलायोगः

परिभाषा: यदि हथेली में मस्तिष्क रेखा से कीई सीधी रेखा जनामिका की जड़ तक पहुँची हो या दोनों हाथों में सूर्य रेखा जीवन रेखा से प्रारम्भ होती हो तो यह योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह कला के माध्यम से जीविकोपार्जन करता है तथा सफलता प्राप्त करता है।

विस्थणी: यदि ऊपर लिसे अनुसार हाथ में कला योग हो परन्तु उंगलियों के मधभाग चपटे हों तो वह कला में ससफलता प्राप्त करता है। इसी प्रकार यदि सूर्य पर्वत पर कई धाड़ी-तिरखी रेसाए हों तो भी वह इस क्षेत्र में सफसता प्राप्त नहीं कर पाता।





वरिश्वाचा: यदि झनामिका का ऊपरी सिरा वर्गाकार हो तथा बुध पर्वत विकसित हो तो व्यापार योग होता है। फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह जीवन में एक सफल व्यापारी बनता है।

## रसायन शास्त्र योग:

परिभाषा: बुध क्षेत्र पर बहुत अधिक खड़ी रेखाएं हों तो यह योग होता है।

कल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह रसायन शास्त्र के क्षेत्र में प्रसिद्ध विद्वान होकर नाम कमाता है।



## वामिक योग:



परिभाषा: यदि मणिबन्ध से कोई रेखा गुरु पर्वत तक जाती हो तथा उंगलियों के सिरे नोकी से हों तो धार्मिक योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह धार्मिक क्षेत्र में उच्च पद को प्राप्त करता है तथा धार्मिक ग्रन्थ लिखकर प्रसिद्धि तथा सम्मान अजित करता है।

# मन्तर्व हिट योग :

परिभाषा: यदि मस्तिष्क रैखा पतली तथा लम्बी होकर चन्द्र पर्वत पर पहुँचती हो तो यह योग होता है।

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह दूसरों के मन को पढ़ने में या बिना पूछे ही दूसरों के मन की भावना को जानने में सक्षम होता है।



# राजनीतिश योग:



परिभाषा: यदि मध्यमा उंगली का ग्रग्न भाग मुकीला हो तथा सूर्य रेखा विकसित बीर लम्बी हो तो यह योग होता है। अथवा बुध पर्वत पर त्रिकोण का चिह्न हो तब भी यही योग होता है।

कल: जिसके हाच में यह योग होता है वह राजनीति के क्षेत्र में भत्यधिक उन्नति करता है तथा यश प्राप्त करता है।

## ग्रन्वेवण योगः

परिमाचा: जिसके हाथ में मस्तिष्क रेखा पर सफेद चिन्ह हों तो यह योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह नई-नई बस्तुओं की खोज करने बाला तथा सफल आविष्कारक होता है।

दिप्पणी: इसके अलावा सूर्य भौर बुध पर्वत विकसित हों तब भी यही योग होता है या दोनों अंगूठे पीछे की ओर बहुत अधिक मुड़े हुए हों या बुध पर्वत हथेली के बाहर की भ्रोर भुका हुआ हो तो तब भी यह योग बनता है।



# कानून योगः



परिभाषा : यदि शनि रेखा एवं गुरु रेखा विकसित हो अथवा मणिवन्य से गुरु पर्वत तक कोई रेखा पहुंचती हो तो यह योग होता है।

फल: जिसके हाय में यह होता है वह कानून को जानने बाला सफल बकील, अथवा श्रेष्ठ न्यायधीश होता है।

## चिकित्सक योग:

परिभाषाः यदि दोनों हाथों में बुघ पर्वत विकसित हों तथा उस पर तीन सड़ी रेखाएं हों तो विकित्सक योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह कुशल वैद्य अथवा श्रेष्ठ डाक्टर होता है।



## सैनिक योग:



परिभाषा : यदि दीनों हाथों में मंगल पर्वत पर त्रिकोण का जिन्ह हो तो उपर्युक्त योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह सेना में उच्च पद को प्राप्त करने में सफल होता है।

# साहित्यक योगः

परिभाषाः यदि गुरु पर्वत चन्द्र पर्वत तथा सूर्य पर्वत विकसित हो एवं चन्द्र रेखा बुध पर्वत तक जाती हो तो यह योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह एक सफल साहित्यकार होता है।

हिप्पणी: विद्वानों ने इसके ग्रलावा निम्न लिखित योगों को भी साहित्यिक योग माना है।

- यदि तर्जनी उंगली के ऊपरी सिरेपर क्रॉस का चिह्न हो।
- २. यदि बुध पर्वत पर तारे का चिह्न हो।
- ३. यदि मणिबन्ध से सूर्यं पर्वत तक सीबी रेखा जाती हो।



## ( २३७ )

- ¥. बदि सूर्य पर्वत के नीचे सफ़ेद बब्बे हों।
- ५. यदि ढाई या तीन मणिबन्ध रेखाएं हों।

### भाग्य बोग :



परिनाषा: यदि हथेली में भाग्य रेक्स पुष्ट सूर्य पर्वत पर पहुंचती हो तो यह मोग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह प्रवल माग्यकाली व्यक्ति माना जाता है।

टिप्पणी: सामुद्रिक शास्त्र के विद्वानों ने इसके अलावा निम्नलिखित योगों को भी भाग्य योग माना है:

- १. यदि भाग्य रेखा गुरु पर्वत से प्रारम्भ होती हो ।
- यदि भाग्य रेखा शनि पर्वत से चलकर बृहस्पति पर्वत से नीचे समाप्त होती हो पर वहां सफेद बिन्दु

• •

- ३. माग्य रेखा पुष्ट हो तथा सूर्य पर्वत पर तारे का चिह्न हो।
- दोनों हाथों में स्पष्ट और सम्बी माग्य रेखाएं हों
- प्र. मणिबन्ध पर काँस का चिन्ह हो तया वहां से सीधी भाग्य रेक्सा बनी हो।
- ६. वृहस्पति पवंत पर तारे का चिह्न हो।
- ७. यदि भाग्य रेखा चन्द्र पर्वत से प्रारम्भ होती हो ।
- यदि कोई रेखा अनामिका की जड़ से प्रारम्भ होकर पूर्ण क्य से ऊपर लक पहुंची हो।
- श्रामिक्क की प्रथम रेका जंबीरदार पर टूटी हुई न हो तथा वहां से भाग्य रेका प्रारम्म हुई हो।
- १०. सूर्य रेखा के नीचे त्रिकोण का चिन्ह हो।
- ११. हृदय तथा मस्तिष्क रेखाएं गुरु पर्वत के नीचे मिलती हीं ।
- १२. शुक्र पर्वत से सुध पर्वत तक कोई रेला जाती हो।
- १३. गुरु पर्वत पर एक सीधी खड़ी रेखा हो।
- १४. बुच पर्वत पर कोई सीधी तथा स्पष्ट रेखा हो।
- १५. दोनों हावों में गुद पर्वत विकसित हों तथा सूर्व रेसाएं गहरी हों।

# भाग्योदय योग ;

परिभाषा: यदि मणिबन्ध से मान्य रेका प्रारम्भ होकर मध्यमा के दूसरे पौर तक वह रेका जाती हो तो वह उपर्युक्त योग होता है।

फाल: जिसके हाथ में यह योग होता है जसका भाग्यो-हय जीवन के प्रारम्म में ही हो जाता है और माग्य के बल से ही वह जीवन में सभी दृष्टियों से सफलता प्राप्त करता है।



# पूर्ण मायु योग :



परिभाषा : यदि हथेली में जीवन रेका पूर्ण रूप से विकसित होकर अपने उद्गम स्थान से मणिबन्ध तक जाती हो और उस पर किसी प्रकार का क्रॉस बिन्दु, धब्बा या रेखा न हो तो वह पूर्ण भाग्रु प्राप्त करता है।

फल : जिस व्यक्ति के हाथ में यह योग होता है वह स्वस्य रूप से पूर्ण मागु मोगता है।

टिप्पणी: कुछ विद्वानों ने इसके अलावा निम्नलिखित योगों को भी पूर्ण भायु योग कहा है।

१. यदि तीन मणिबन्ध अपने माप में पूर्ण हों तथा

पहला मणिबन्ध जंजीरदार हो ।

- २. जीवन रेखा मणिबन्ध से स्पर्श करती हो ।
- ३. भाग्य रेखा तथा जीवन रेखा का परस्पर सम्बन्ध बन गया हो
- ४. सूर्य रेखा अपने आप में निर्दोष हो तथा मस्तिष्क रेखा के भागे बढ़ी हुई हो ।
- ५. हाथों के पर्वत पूर्ण रूप से विकसित हो तथा अंगुठा लम्बा पतला दृढ़ पीछे की तरफ मुका हुआ और सुन्दर हो।
- ६. स्वास्थ्य रेला पूरी लम्बाई लिए हुए हो तथा उस पर किसी प्रकार का बिन्दू वा कॉस न हो ।

# शताधिक बायुर्योग :

परिभाषा: जिसके दोनों हाथों में जीवन रेखा अपने उद्गम स्थान से प्रारम्भ होकर शुक्र क्षेत्र को पूरा विस्तार देती हुई मणिवन्य तक पहुंचती हो तो यह योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति सी वर्ष से भी ध्रष्टिक बायु मोगता तथा उसका जीवन बानन्दमय होता है।



# म्रमितमायु योगः



परिभाषा: यदि दोनों हायों में बुध, अन्द्र, गुठ तथा सूर्य पर्वत विकसित हों तथा जीवन रेखा निर्दोष लम्बी तथा स्पष्ट हो तो उसके हाथ में अमितमाय योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति अपने कार्यों से विश्व विख्यात होता है। एक दृष्टि से देखा आय तो उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई समाब नहीं रहता। उसका पारिवारिक जीवन सुसमय होता है आधिक दृष्टि से वह अत्यधिक सम्पन्न होता है तथा सौ से भी अधिक वर्षों तक स्वस्थ सानन्द व सुसमय सायु अ्यतीत करता है।

टिप्पणी: सामुद्रिक शास्त्र में इस योग को अत्यन्त श्रेष्ठ माना है तथा यह योग होने से व्यक्ति लखपती बन जाता है। जीवन में भौतिक दृष्टि से उसे पूर्ण सुस मिलता है।

महाभाग्य योगः

परिभाषा: यदि व्यक्ति का जन्म दिन में हो तथा सूर्य रेला पूर्ण अम्बाई लिए हुए हो, साथ ही सूर्य पर्वत अपने स्थान पर विकसित एवं पुष्ट हो, इसके ग्रलावा चन्द्र भीर गुरु पर्वत सुदृढ़ हो तो उसके हाथ में महाभाग्य योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति उत्तम विचारों का धनी तथा समाज का नेतृत्व करने वाला होता है। उस व्यक्ति के सम्पर्क में जो भी व्यक्ति वाता है वह अपने भापको सौमान्यकाली समऋता ह।। वार्षिक दृष्टि से इसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती।



मित्रों का इसके जीवन में पूरा-पूरा सहयोग रहता है। बुड़ापा बहुत अधिक सुसमय व्यतीत होता है और ऐसा व्यक्ति अपने ही प्रयत्नों से जीवन में सफलता प्राप्त करता है।

यवि स्त्री के हाथ में यह योग हो तो उसका विवाह धरयन्त उच्चस्तर के व्यक्ति से होता है तथा ऐसी स्त्री आवरण जील समाज में सम्मान प्राप्त करने वाली होती है।

### मोस प्राप्ति योग :



परिमाषा: यदि गुरु पर्वत विकसित हो तथा गुरु रेखा अपने पर्वत से प्रारम्भ होकर सूर्य पर्वत तक जाती हो तो मोक्ष प्राप्ति योग होता है।

फल: यह योग जिस व्यक्ति के हाथ में होता है मृत्यु के पश्चात् उस व्यक्ति की सद्गति होती है।

दिप्पणी: हिन्दू धर्म शास्त्र के अनुसार मोक प्राप्ति उत्तम स्थिति मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति तभी हो सकता है जब वह अपने जीवन में सदाचारी धर्मात्मा तथा पुष्प करने वाला हो। साथ ही उस पर ईश्वर की पूरी-पूरी कृपा हो। जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है वह आवागमन के बन्धनों

से खूट जाता है भीर उसका जीवन प्रमु के चरणों में समर्पित हो जाता है।

ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर पर पूरी आस्था रखने वाला न्यायपथ पर चलने वाला, ईश्वर मक्त, सदाचारी, परोपकारी कुलीन, एवं सत्यनिष्ठ होता है। प्रस्वाभाविक मृत्यु योग:

परिभाषा: जिस व्यक्ति के दोनों हाथों मे जीवन रेखा पर कॉस का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति की अस्वाभाविक मृत्यु होती है।

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है उसकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं होती !

टिप्पणी: सामुद्रिक शास्त्र के विद्वानों ने ऊपर लिखे योग के जलावा निम्न योगों को भी अस्वाभाविक मृत्यु योग क्ताया है।

१. यदि जीवन रेखा बीच में टूटी हुई हो।

२. यदि जीवन रेक्स के भारम्भ में तारे का जिल्ह हो । जन्मामानिक मृत्यु योग

### ( 388 )

- ३. यदि जीवन रेका बास की तरह पत्नजी तथा ग्रस्पच्ट हो।'
- ४. यदि जीवन रेखा का रंग पीलापन लिए हुए हो।
- ५. यदि जीवन रेखा पर चन्ने का जिन्ह हो।
- इ. यदि जीवन रेसा का प्रारम्भ गुच्छे के समान हो ।
- ७. यदि जीवन रेखा के प्रारम्भ में दो रेखाएं बंटी हुई हों।
- पदि जीवन रेला पर त्रिकोण का चिह्न हो।
- यदि जीवन रेखा गुक्क के क्षेत्र में घंसी हुई हो।
- १०. यदि हथेली में जीवन रेखा अत्यन्त गहरी भीर चौड़ी हो :
- ११. यदि जीवन रेला हवेली में बहुत छोटी हो।
- १२. यदि जीवन रेखा अपने उद्गम स्थान से प्रारम्म होकर मणिबल्ब के दूसरे पौर तक पहुंच गई हो ।
- १३. यदि चन्द्र पर्वत पर विकोण का चिन्ह हो ।
- १४. यदि चन्द्र पर्वत पर एक से भ्रषिक घटने हों।
- १४. यदि चन्द्र रेखा पर त्रिकोण हो ।
- १६. यदि चन्द्र रेखा आगे बढ़कर जीवन रेखा को काटती हुई धुक्र पर्वत तक पहुंचती हो।
- १७. यदि धनामिका के तीसरे पौर पर तारे का चिह्न हो ।
- १८ यदि स्वास्थ्य रेका कई जगह से कटी हुई हो।
- १६. यदि बुध पर्वत पर कॉस का चिन्ह हो।
- २०. यदि जीवन रेखा तथा स्वास्थ्य रेखा जंजीरदार हो ।
- २१. यदि स्वास्थ्य रेखा पर दो त्रिकोण के चिन्ह हों।

कपर लिखे २१ योग भी अस्वामाविक मृत्यु योग ही कहलाते हैं। यहां पर अस्वाभाविक मृत्यु से मेरा तात्पर्यं निम्नलिखित प्रकार से हैं।

- १. जंगल में भटक कर भूख व्यास से पीड़ित होकर मृत्यु प्राप्त करना ।
- २. पशुक्रों के पैरों से कुचल जाने के कारण।
- ३. पानी में डूबने से ।
- ४. सूलपात से।
- भ्रापसी कलह से युद्ध होने पर।
- ६. जेल में रहने से।
- ७. किसी छूत की बीमारी से।
- द. मकान के नीचे दब जाने से।
- जंगल में रास्ता भटक जाने के कारण।
- १०. वृक्ष से गिर जाने के कारण।
- ११. किसी बन्धन या रस्सी से ।

## ( २४२ )

१२. स्त्री के द्वारा अहर दिये जाने से।

१३. रोगमय या खराब अन्न साने से।

१४. घाव सड़ जाने के कारण।

१५. लकड़ी से दब जाने के कारण।

१६. फिसी पारिवारिक कुचक में उलक जाने के कारण।

१७. बन्धन से।

१८. अन्य किसी भी कारण से जिससे कि स्वाभाविक मृत्यु न हो।

## सर्प-दंश योगः



परिमावा : यदि चुकवलय ही तथा उसमें त्रिकोण का

चिन्ह हो तो यह योग होता है।

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है उसकी मृत्यु

सांप डसने से होती है।

# दुर्मरण योग :

परिभाषा: यदि राह् क्षेत्र पर त्रिकोण का चिन्ह हो तथा सूर्य पर्वत अविकसित हो तो दुर्मरण योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है उस व्यक्ति की मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं होती। अपितु उसका दुर्मरण होना है।

टिप्पणी: विद्वानों ने इस योग के अलावा निम्न योग भी दुर्मरण योग बताए हैं।

- यदि चन्द्र पर्वत पर एक बड़ा त्रिमुज हो और उसके ग्रन्दर एक छोटा त्रिमुज और हो।
- २. जीवन रेखा पर सफेंद चिन्ह हो।
- ३. राहू रेसा आने बढ़कर जीवन रेसा को काटती हो।
- ४. केतु पवंत पर तारे का चिन्ह हो।
- ५. बायु रेसा विल्कुल छोटी हो तया इसके बन्त में कॉस का चिन्ह हो ।



# ( 484 )

# ६. पूरे हाथ में बहुत प्रधिक त्रिमुज बिन्दु और घन्बे हो।

ऊपर लिखे योग भी दुर्मरण योग कहलाते हैं। इनमें से प्रत्येक की मृत्यु के निम्नलिखित कारण होते हैं।

- १. शस्त्र से मृत्यु ।
- २. फांसी से मृत्यु ।
- ३. जहर साने से मृत्यु।
- ४. आग में जल जाने से मृत्यु।
- ५. पेट में बास्त्र लग जाने के कारण मृत्यु।
- ६. नाभी पर भीषण प्रहार से मृत्यु।

## क्षय रोग योगः



परिभाषा: यदि चन्द्र पर्वत पर वृत्त वन गया हो और उस वृत्त को चन्द्र देखा काटती हो तो यह योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है उसकी मृत्यु क्षय रोग की वजह से होती है।

# भ्रंगहीन योग ः

परिभाषा: यदि शनि पर्वत पर तथा शनि रेखा पर दो या इससे अधिक वृत्त के चिन्ह हों तथा शनि रेखा और मंगल रेखा का सम्बन्ध बन गया हो तो अंगहोन योग होता है।

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है उसके जीवन में उसका कोई एक अंग कटता ही है ।



# क्षद्रांग योगः



परिभाषा: यदि शानि रेसा चन्द्र रेसा तथा राहू रेसा मिलकर त्रिकोण का चिन्ह बनाते हों तो कूबड़ योग होता है। फल: कूबड़ योग में जम्म लेने वाले ज्यक्ति की पीठ बाहर निकल जाती है और उसका सीना अन्दर की ओर धंस जाता है।

# एकपाद योग:

परिमावा: एकपाद योग उस व्यक्ति के हाथ में होता है जिसमें स्वास्थ्य रेखा पर तिकोण हो तथा उस तिकोण से कोई रेखा प्रारम्भ होकर बन्द्र पर्वत तक पहुंचती हो।

फल : इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति एक पैर से लंगडा होता है।



# जड़ योग:



परिश्राका: यदि चन्द्र पर्वत पर बहुत अधिक चन्ने, बिन्दु और बाड़ी तिरछी रेखाएं हों तो जड़ योग होता है। कस: इस योग में जन्म लेने बाला व्यक्ति बहुरा होता है।

### नेत्रनात्त योगः

परिसावा: यदि राहू रेखा तथा चन्द्र रेख का सम्बन्ध होतां नेत्र नाम योग होता है ।

कतः जिसके हाय में यह योग होता है उसकी घांकों कमजोर रहती हैं तथा वह नेत्र पीड़ा से पीड़ित रहता है।

हिप्पणी: विद्वानों ने इसके अलावा निम्न योगों को भी नेत्र नाक योग माना है:

- १. यदि सूर्य पर्वत पर त्रिकीण का चिन्ह हो।
- २. यदि सूर्य रेला तथा चन्द्र रेला आपस में मिलकर गुच्छा बनाती हों।



- ४. यदि हवेली में चन्द्र रेका का लगाव हो।
- ५. यदि सूर्य पर्वत अपने स्थान से खिसककर शनि पर्वत से मिल गया हो । 👗
- ६. यदि चन्द्र पर्वत हथेली के बाहर की घोर बढ़ रहा हो।
- ७. यदि चन्द्र रेखा पर दो त्रिम्ज हों।
- द. यदि सूर्य रेखा अनामिका के दूसरे पौर तक पहुंचती हो।
- ध्यदि हथेली के मध्य में लाल भव्या हो।

# ग्रंथ योग :

AA

धंच बीच

परिभाषा: यदि हथेली में बुध एवं चन्द्र पर्वत का अभाव हो तो अंध योग होता है।

कतः ग्रंभ योग में जन्म तेने वाला व्यक्तिः अंबा

होता है ।

हिप्पणी: विद्वानों ने निम्नलिखित योग भी ग्रंथ योग माने हैं:

- १. यदि सूर्य रेखा पर कॉस का चिन्ह हो।
- यदि सूर्य रेला मंगल पर्वत तक जाती हो और अन्त में विन्दु हो।
- ३. यदि चन्द्र रेसा मुहकर मणियन्थ तक पहुंचती हो।
- ४. यदि मंगल रेला हवेगी के दूसरी तरफ वा रही हो।
- प्, यदि राह रेका का सम्बन्ध मंगल रेका से हो गया हो।
- ६. यदि केतु पर्वत तथा चन्द्र पर्वत में लाल बिन्दु हो।



## ( 284 )

#### शीतला योग ः

परिवादा: यदि गुरु पर्वत के नीचे सूर्व, शनि तथा मंगल रेखाओं का सम्बन्ध होता हो तो शीवला योग होता है।

फल : जिसके हाय में शीतला योग होता है उसे अपने

जीवन में बेबक के रोग से ग्रसित होना पड़ता है।



#### सर्पभय योगः



परिमाणा: यदि हाथ में राहू रेखा अंजीरदार हो त सर्पमय योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है उसे जीवन में सांप काटता है। धौर यदि रेखा दृढ़ हो तो सर्प के काटने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है।

टिप्पणी: बिद्धानों ने इसके अलावा निम्न योग भी सर्प अय योग बताये हैं।

१. यदि हाथ के सभी मणिबन्ध जंजीरदार हों।

 यदि राह भीर केतु पर्वत के बीच दो त्रिकोणों के चिक्र हो।

३. यदि स्वास्थ्यरेला कई जगह से कटी हुई हो और अन्त में काला बिन्दु हो।

## प्रहण योगः

परिभाषा : यदि राहू और चन्द्रमा की रेखाएं परस्पर

सुदृढ़ रूप से मिलती हों तो प्रहण योग होता है।

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह जीवन भर परैकानियों से ग्रस्त रहता है और उसके जीवन में निरन्तर बाषाएं आती रहती हैं। एक प्रकार से वह अपने जीवन में हीन भावना का शिकार हो जाता है।



## चांडाल योगः

परिभावा: यदि हथेली में गुरु और राहू की रेखाएं परस्पर मिसती हों तो चांडाल योग होता है।

फल: इस योग में उत्पन्न व्यक्ति भाग्यहीन होता है। वह प्राजीविका के लिये बहुत प्रषिक संवर्ष करता है। मन्द बुद्धि का ऐसा वालक निरन्तर कठोर संवर्षों में ही जीवित रहता है।



### व्रण योगः



परिभाषा: यदि मंगल रेखा पर त्रिकोण का चिह्न हो तथा उसके बीच में सफेद बिन्दु हो तो क्रण योग होता है।

फल: व्रण योग में उत्पन्न व्यक्ति की मृत्यु घाकों के सड़ने से होती है।

# गल रोग योगः

परिभाषा: यदि चन्द्र पर्वत दवा हुआ हो तथा उस पर जाली-सी हो. तो गल रोग योग होता है।

कल: जिस व्यक्ति के हाथ में यह योग होता है वह जीवन भर गले के रोग से पीड़ित रहता है। लिगंडच्छेडन योग:





परिभाषा: यदि बुध रेक्षा तथा राहू रेक्षा का सम्बन्ध हो तथा सम्बन्ध के स्थान पर काला चिह्न हो तो यह योग होता है।

पत्तः जिसके हाथ में यह योग होता है उस व्यक्ति का लिय या तो किसी वजनी वस्तु से कुषल जाता है या व्यक्ति हवंय अपने लिय को काट देता है। कलह योगः

परिभाषा: यदि दोनों हाथों में चन्द्र पर्वत अरूरत से ज्यादा उमरे हुए हों तथा उस पर वृत के चिह्न हों तो कलह बोग होता है।

कल: जिसके हाथ में यह योग होता है उसका पूरा जीवन कलह में ही व्यतीत होता है और कलह से ही दुखी होकर उसकी मृत्यु होती है।

### उम्बाद योग ः



कलह योग परिभाषा: यदि सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का चिह्न हो तथा सूर्य रेखा उस त्रिकोण को काटती हो तो उन्माद योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बोलने वाला गर्प्ये लगाने वाला तथा वकवादी होता है।

# कुष्ठ रोग योग :

परिभाषा: यदि हुवेली में भंगल और बुध रेकाएं मिल कर मणिबन्ध तक जाती हों तो यह योग होता है।

क्षल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह कुष्ट रोग से पीढित रहता है।

डिप्पणी: विद्वानों ने इसके अलावा निम्न योगों को भी कुष्ट रोग योग माना है:

- १. यदि चन्द्रमा तथा हवंस का सम्बन्ध हो ।
- यदि हवेसी के मध्य में दो त्रिकोण हों तथा आपस में एक दूसरे को काटते हों।

कुष्ट रोग एक अथानक रोग है इसके होने पर पूरे कृष्ट रोग थोग शरीर में सफेद-सफेद दाग पड़ जाते हैं। उसका शरीर बदरंग हो जाता है तथा बाब सड़ने से पीप पड़ जाती है।



### जलोबर रोग योग:



परिमाणा: यदि चन्द्र पर्वत बहुत अधिक विकसित हो तथा चन्द्र, रेखा सीढ़ीदार होकर प्रथम मणिबन्ध को स्पर्श करती हो तो जलोघर रोग योग होता है।

कल : जिसके हाथ में यह योग होता है उसे जलोदर रोग हो जाता है।

टिप्पणी: जलोदर रोग में पेट में बहुत अधिक पानी का जमाव हो जाना है और पेट निरन्तर फूलता रहता है। अन्त में इस रोग से उसकी मृत्यु हो जाती है।

परिभाषा: यदि हथेली में तर्जनी उंगली अनामिका से लम्बी हो, गुरु पर्वत अपने स्थान पर फूला हुआ। हो तथा उस पर स्वस्तिक का चिह्न हो तो मुनि योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह सांसारिक छल प्रपंच से दूर हटकर सामुखत् जीवन व्यतीत करता है। तथा अधिक समय तक मौन ही रहता है।

टिप्पणी: यह योग होने पर व्यक्ति पूरी तरह से सामाजिक नहीं रह पाता। और न उसके जीवन में परिवार का सुख भी मिलता है। बचपन से ही उसकी प्रवृत्ति साधु की तरह हो जाती है। वह अधिक से अधिक एकान्त में रहना पसन्द करता है।



# काहल योगः



परिभाषा: यदि मंगल पर्वत विकसित हो तथा उससे रेखाएं निकलकर शनि, सूर्य तथा बुध पर्वत को स्पर्श करती हों तो काहल योग होता है।

फल: इस योग में उत्पन्न व्यक्ति बलवान शरीर तथा दृढ़ वरित्र का व्यक्ति होता है। साहसिक कार्यों में उसकी बहुत ग्राधिक किंव रहती है। ऐसा व्यक्ति पुलिस या सेना में बहुत अधिक ऊचे पद पर पहुंचता है। मौतिक दृष्टि से इसके जीवन में कोई अभाव नहीं रहता। परन्तु मेरे अनुभव में यह आया है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ग्राधिक बुद्धिमान नहीं होता जिसकी वजह से एक बार सर्वोच्च पद पर पहुंचकर भी उसका चीघ्र ही पतन हो जाता है। सही इस्प में देखा जाय तो उसे उसके पद के अनुसार लोकप्रियता नहीं मिलती।

# बुष भादित्य योग:

परिभाषा: यदि हथेली में सूर्य और बुध के पर्वत आपस में मिल गये हों तो यह योग होता है।

कल : जिसके हाथ में वह योग होता है वह व्यक्ति बृद्धिमान चतुर एवं परिस्थितियों के अनुसार अपने आपको ढालने की क्षमता रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों से प्रसिद्ध होता है तथा सम्पूर्ण भोग भोगते हुए सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करता है



### विवालिया योग:



परिभाषा: यदि भाग्य रेखा छोटी तथा कई स्थानों पर कटी हुई हो, साथ ही स्वास्थ्य रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो उसके हाथ में दिवालिया योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह आर्थिक दृष्टि से हमेशा परेशान रहता है। भौर भन्त में उसकी दिव।ला निकालना पड़ता है।

# जुमा योग :

परिभाषा : यदि मध्यमा भौर अनामिका बरावर लम्बाई लिए हुए हो तो यह योग होता है।

कला: जिसके हाथ में यह योग होता है वह जुए के माध्यम से भन कमाता है।





#### लोभ योग

परिभाषा: यदि हृदय रेला सीघी चलकर हथेली के आरपार पहुंचती हो तो लोभ योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह जरूरत से ज्यादा लोभी श्रीर कंजूस होता है।

## चोरी योग:

परिभाषाः यदि बुध पर्वत विकसित हो तथा उस पर जाल का चिह्न हो तो चोरी योग होता है।

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है जीवन में उसके घर पर कई बार चोरियां होती हैं।

टिप्पणी : इसके अलावा विद्वानों ने निम्न योग भी चोर योग बताये हैं।

- बुघ पर्वत ग्रत्यन्त विकसित हो तथा स्वास्थ्य रेखा पर द्वीप हो।
- २. यदि कनिष्ठिका के अन्तिम पर्व पर बिन्दु या कॉस का चिन्ह हो ।
- ३. यदि मनामिका के तीसरे पर्व पर जरूरत से ज्यादा खड़ी रेखाएं हों।
- ४. यदि कनिष्ठिका के म्रान्तिम पर्व पर कॉस हो।

# चाप योगः



परिभाषाः यदि सूर्य रेक्सा ग्रत्यन्त छोटी-छोटी रेक्साम्बों मे जुड़कर बनी हो तो चाप योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है उसका बचपन कष्ट में बीतता है परन्तु जीवन में २८वें वर्ष के बाद से म्नागे जीवन पर्यन्त वह सभी दृष्टियों से पूर्ण सुस्तमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति यात्रा का शौकीन होता है तथा यात्रा के माध्यम से ही घन-संग्रह कर पाता है। ऐसे व्यक्ति में घमण्ड भी जरूरत से ज्यादा होता है।

## छाप योग :

परिभाषा: यदि गुरु पर्वत विकसित हो तथा उस पर छोटी-छोटी रेखाओं से कॉस का चिह्न बना हो तो वह व्यक्ति छाप योग से संबंधित होता है।

फल: जिसके हाथ में छाप योग होता है वह व्यक्ति अपने जीवन में अत्यन्त उच्च पद पर पहुंचता है तया भ्रानन्द पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। भ्राधिक दृष्टि से ऐसा व्यक्ति सौमाग्यशाली कहा जा सकता है।



#### मेरी योग:



परिभाषा: यदि दाहिने हाथ में बुध पर्वत विकसित हो तथा बुध रेखा छोटी-छोटी रेखाओं से मिलकर रज्जूवत बनी हो पर वह रेखा टूटी हुई न हो तो भेरी योग होता है।

फल: इस योग में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति स्वस्थ्य, सबल, दीर्घायु, धनवान, गुणवान, चतुर तथा परिश्रमी होता है। उसके जीवन में मित्रों की संख्या बहुत अधिक होती है और वह शत्रुओं को भी मित्र बनाने की कला जानता है।

## मृवंग योग :

परिभाषा: यदि हथेली में शनि पर्वत पूर्ण विकसित हो तथा शनि रेखा छोटी-छोटी रेखाओं से बनकर आगे बढ़ी हो तो मुदंग योग होता है।

फल: जिस व्यक्ति के हाथ में मृदंग योग होता है वह अपने भाग्य के बल पर जीवन में उन्तित करता है तथा अपने प्रयत्नों में सफल होने पर प्रसिद्धि प्राप्त करता है। उसका काम करने का अपना ही तरीका होता है। बौर इसी वजह से उसके कार्य में एक नई दिव्यता आ जाती है। ऐसे व्यक्ति का प्रभाव अन्य लोगों पर बहुत अधिक होता है।



### श्रीनाथ योग :



परिसावा: यदि हथेली में चन्द्र पर्वत विकसित हो तथा चन्द्र रेखा छोटी-छोटी रेखाओं से मिलकर उपर की और बड़ी हो परन्तु कहीं से भी टूटी न हो तो श्रीनाथ योग होता है।

फल: जिस व्यक्ति के हाथ में श्रीनाय योग होता है वह व्यक्ति आधिक दृष्टि से पूर्ण धनवान, सुखी, एवं संपन्न होता है। उसके पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं होती। उसका भाग्य निरंतर उसका सहायक रहता है तथा अपने प्रयत्नों से वह उच्चस्तरीय सफलता प्राप्त करता है।

#### विदेश यात्रा योगः

परिभाषा: यदि हथली में चन्द्र पर्वत पुष्ट हो तथा उससे सीधी सरल रेखा बुध पर्वत की ओर जाती हो तो विदेश योग वनना है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह निश्चय ही किसी समुद्रपारीय देश की यात्रा करता है।

टिप्पणी: यदि इस रेखा से कोई सहायक रेखा निकलकर सूर्य पर्वत की ओर जाती हो तो वह विशेष क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करने के कारण विदेश यात्रा करता हैं।

यदि इससे कोई रेखा निकल कर शनि पवंत की और विदेश यात्रा श्रीम जाती हो तो वह व्यापारिक कार्यों से विदेश यात्रा करता है।

यदि इस रेखा से कोई रेखा निकलकर गुरु पर्वत की ओर जाती हो तो शिक्षा प्राप्त करने अथवा राजकीय कार्यों से वह विदेश मात्रा करता हैं।

यदि इससे कोई सहायक रेखा निकल कर मंगल पर्वत तक जाती हो तो वह मिलिट्री के कार्यों से या सेना में उच्च पद पर होने के कारण विदेश यात्रा करता है।

यदि इससे कोई सहायक रेखा निकलकर शुक्र पर्वत की भोर जाती हो तो वह व्यक्ति मनोरंजन के लिए विदेश यात्रा करता है।

यदि इससे कोई सहायक रेखा निकल कर प्रजापति पर्वत की भोर जा रही हो तो वह व्यापार करने के लिए या वहाँ पर स्थायी रूप से रहने के लिए विदेश यात्रा करता है।



यदि इस रेखा से कोई महायक रेखा निकल कर नीचे की ओर जा रही हो तो उसकी विदेश यात्रा कम समय की होती है और वहां बदनाम होकर माता है।

इसके भलावा विद्वानों ने निम्नलिखित योग भी विदेश यात्रा योग माने हैं :

- श्रवि चन्द्र पर्वत से कोई सहायक रेखा शुक्र पर्वत की झोर जाती हो तथा शुक्र पर्वत एवं चन्द्र पर्वत पूर्णतः विकसित हों।
  - २. यदि चन्द्र पर्वत पर मंदर का चिह्न हो।
- ३. यदि बुघ पर्वत पर बुघ मुद्रा हो और उससे कोई रेखा निकल कर चन्द्र पर्वत की ओर जा रही हो।

## पुष्कल गोग:



परिभाषा . यदि शनि पर्वत तथा शुक्र पर्वत बहुत अधिक पुष्ट तथा लालिमा लिए हुए हों और भाग्य रेखा का प्रारम्म शुक्र विंत से होता हो जोकि शनि पर्वत के मध्य बिन्दु तक पहुंचती हो तो उसके हाथ में पुष्कल योग होता है।

फल: पुष्कल योग से सम्पन्न व्यक्ति अत्यन्त ही मुन्दर तथा जाकर्षक होता है। उसके व्यक्तित्व का प्रमाव दूसरों पर जामानी से पड़ता है और एक बार जिसके सम्पर्क में आ जाना उस व्यक्ति के सुख-दुख में वह सहायक रहता है तथा जीवन भर निमाने का प्रयत्न करता है। आर्थिक दृष्टि

मं इसके जीवन में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं रहती। भीर अत्यन्त ही भानन्द पूर्ण जीवन व्यतीत करने में विश्वास रहता है। नौकरी में ऐसा व्यक्ति अपने प्रयत्नों है ऊंचा उठता है तथा सफलता प्राप्त करता है।

टिप्पणी : विद्वानो ने इसके प्रलावा निम्नलिखित योग भी पुष्कल योग माने है।

- १. यदि भाग्य रेखा सीघी पतली तथा स्पष्ट होकर चन्द्र पर्वत से सम्बन्धित हो अर्थात् ऐसी रेखा का उद्गम चन्द्र पर्वत हो ।
  - यदि भाग्य रेखा बुध पर्वत से प्रारम्भ होकर बिना किसी में कटे हुए शनि पर्वत तक पहुंचती हो।
  - अदि चन्द्र रेखा तथा माग्य रेखा मिलकर शनि पर्वत तक जाती हो ।
  - ४. यदि भाग्य रेखा प्रथम यणिबन्ध से प्रारम्भ होकर ऊपर जाती हो तथा उसकी एक सहायक रेखा सूर्य पर्वत तक पहुंचती हो ।

#### वामर गोग:

परिमाषा : यदि हाथ की उंगिलयां लम्बी हों तथा उस पर नाखू । रिक्तिम आमा लिए हुए हो साथ ही सूर्य रेखा लम्बी पुष्ट हो तथा उसका उद्गम मणिबन्ध से हुआ हो । इसके साथ ही भाग्य रेखा के उद्गम भी मणिबन्ध से हुआ हो और दोनों रेखाए उद्गम स्थान पर मिली हुई हों तो चामर योग होता है ।

फल : इस योग में जन्म लेने वाला मनुष्य अत्यन्त उच्च प्रतिष्ठित एवं विद्वान लोगों के द्वारा पूजा जाता है तथा वह स्वयं भी अपने ग्राप में विद्वान होता है और विद्वता के बागर शेग कारण ही वह देश तथा विदेश में सम्मानित होता है। ऐसा व्यक्ति ग्रपने ही

परिश्रम से सफल होता है और ग्रंपनी सफलता के बल पर यश उपाजित करता है।

टिप्पणी: इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति दीर्घायु मी होता है। यहां
दीर्घायु से मेरा तात्पर्य ७० से १०० वर्ष के बीच की ग्रायु का व्यतीत करना है।

मालिका योग:



परिभाषा: यदि हाथ में राह केतु को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों से सम्बन्धित पर्वत बलदान और पुष्ट हों तो मालिका योग होता है।

फल: यदि हथेली में मालिका योग हो तो ऐसा व्यक्ति राज्य में उचे पद पर स्थापित होता है तथा वह नेतृत्व के कारण समाज में सम्मानित होता है।

यहां मात ग्रहों से तात्पर्य सूर्य, चन्द्र, मंगल बुध, गुरु, शुक्र, तथा शनि है। परन्तु इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि प्रत्येक पवंत का एक मध्य बिन्दु होता है और

यदि उस ग्रह से संबन्धित रेला उस मध्य बिन्दु को भली प्रकार से स्पष्ट कर रही हो प्रधांत् उस मध्य बिन्दु को स्पर्श कर रही हो तो वह ग्रह सर्वाधिक बलवान माना जाता है। हाथ में इन सातो ग्रहों में से जो ग्रह सबसे अधिक बलवान हो तो उस ग्रह से सम्बन्धित मालिका योग समक्ष्मना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि गुरु पर्वत के मध्य बिन्दु पर गुरु रेला स्पर्ध कर रही हो तो अन्य पर्वतों की अपेक्षा गुरु पर्वत ज्यादा श्रेष्ठ माना जायेगा और ऐमा होने पर उस हाथ में गुरु मालिका योग कहलाएगा। इसी प्रकार सूर्य मालिका योग, चन्द्र मालिका योग आदि हो सकते हैं। इनसे संबंधित फल इस प्रकार से हैं:

- १. सूर्य भाषिका योग: यदि सूर्य से मालिका योग बना हो तो वह व्यक्ति शासन में महत्वपूर्ण पद को सुशोभित करता है तथा धपने प्रयत्नों से सचिव के पद तक पहुंच जाता है।
- २. **अन्द्र मालिका योग**: जिसके हाथ में चन्द्र मालिका योग होता है वह ब्यक्ति नेवी में कमाण्डर बनता है। अथवा जल के समीप नगरों में व्यापार करने से विशेष साभ उठाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करता है।
- ३. भीन मालिका योग: यदि मंगल ग्रह से मालिका योग बनता है तो वह व्यक्ति पुलिस या सेना में उच्च पद सुशोभित करता है तथा उसे जीवन में धन एवं बाहन का पूर्ण सुख प्राप्त होता है।
- ४. कुष मालिका योग : यदि हाथ में बुध मालिका योग हो तो ऐसा व्यक्ति दयालु, दानी एवं परोपकारी होता है । विदेश यात्राएं कई बार करता है तथा ध्रयने प्रयत्नों से सम्मान एवं स्थाति अजित करता है ।
- ४. गुढ बालिका योग : यदि हाथ में गुढ मालिका योग हो तो वह व्यक्ति वेद घरं शास्त्र आदि में पूर्ण रुचि लेने वाला तथा दानी एवं परोपकारी होता है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहता है तथा समाज में पूर्ण सम्मान प्राप्त करता है।
- ६. गुक्क मानिका योग : जिसके हाथ में शुक्र मानिका योग होता है वह सच्चा पितृ-भक्त होता है साथ ही उसे घन की कोई चिन्ता नहीं रहती । ऐसे व्यक्ति का शरीर सुन्दर एवं आकर्षक होता है तथा अपने कार्यों से वह प्रसिद्धि एवं यश, सम्मान प्राप्त करता है।
- ७. शिन मालिका योग : शिन मालिका योग रखने वाला व्यक्ति दीर्घायु होता है परन्तु ऐसे व्यक्ति के जीवन में मंधर्ष जरूरत से ज्यादा होता है। जीवन मे ३६वें वर्ष के बाद से वह पूर्ण यश तथा सम्मान प्राप्त करता है। शंक कोच :

परिभाषा : यदि धुक पर्वंत का क्षेत्र विस्तृत हो तथा उससे एक रेखा कनि पर्वंत पर और दूसरी रेखा सूर्य पर्वत एर जाती हो तो शंख योग होता है।

फल: जिसके हाथ में शंख योग होता है वह व्यक्ति पूरा जीवन आनन्द से व्यतीत करता है। दूसरों के प्रति उसका व्यवहार शरयन्त मधुर एवं सरल होता है तथा उसकी पत्नी मुन्दर, सुशील एवं शिक्षित होती है। ऐसा व्यक्ति धर्म विज्ञान आदि मे भी पूर्ण रुचि रखता है। एक प्रकार में देखा जाय तो उसके जीवन में भौतिकता और जाध्यात्मिकता का कपूर्व समन्वय है।



#### वीर योगः

परिभाषाः यदि मंगल पर्वत पुष्ट एवं दृढ्हो तथा उस पर वृक्त का चिह्न हो तो वीर योग होता है।

फल : इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति मिलिट्री अथवा देश रक्षा सं संबंधित कार्यों में ग्रग्नणी होता है तथा अस्यन्त उच्च पद पर पहुंचता है।



#### प्रेष्य योगः



परिभाषाः यदि हाथ में मान्य रेखा का भ्राभाव हो तो प्रष्य योग होता है।

फल: प्रेथ्य योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति वरीब, दुखी, दूसरों के कटु वचन सुनने वाला, विद्या से हीन, तथा उम्र भर गुलामी करने वाला होता है।

हिप्पणी : विद्धानों ने निम्न योग भी प्रेथ्य योग बताये है।

१. यदि हाथ में सूर्य रेका कई जगह टूटी हुई हो ।
२. यदि सूर्य रेका का उद्गम राह पर्वत से अध्या केनू पर्वत से है।

३. यदि भाग्य रेखा जीवन रेखा के पास हथेली के बाहर जा रही हो । भिक्षक योग :

परिभाषा: यदि भाग्य रेखा पर काँस का चिह्न है तो भिक्षुक योग होता है।

फल: भिक्षुक योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति भाग्यहीन, स्त्री पुत्र तथा परिवार के सुद्ध से वंबित, विपरीत स्थितियों में रहने वाला, अपनी भ्राजीविका के लिए हर समय चिन्तित रहने वाला गरीब व्यक्ति होता है।

टिप्पणी: सामुद्रिक शास्त्र के विद्वानों ने इसके भलावा निम्न योग भी मिक्षुक योग बताये हैं।

१. यदि हाथ में भुक पर्वत दो भागों में विभाजित हो।

२. यदि केवल मात्र एक ही मणिबन्ध हो।



- ३. यदि बुध पर्वत हथेली के बाहर निकला हुआ हो तथा उस पर सफेट बब्बे हों।
  - ४. यदि सूर्य रेखा बनामिका के दूसरे पर्वत तक पहुंची हुई हो।
- ५. यदि ट्टी हुई स्वास्थ्य रेखा से कोई रेखा निकल कर नीचे मणिबन्ध तक जाती हो ।

#### बरिद्र योग :



परिमाषा: यदि सूर्य रेला अत्यन्त कमजोर भौर टूटी हुई हो तो दरिद्र योग होता है ।

फल: जिसके हाथ में दिरद्व योग होता है वह व्यक्ति आजीविका से वंचित, निर्धन, चिन्तातुर और निरन्तर कष्ट में रहने वाला होता है।

टिप्पणी : इसके अलावा निम्नलिखित योग भी दरिद्र योग कहनाते हैं ।

- १. यदि शुक्र पर्वत पर शंख काया भंवर का चिह्न हो ।
- २. यदि मध्यमा के ऊपरी सिरे पर कॉस का चिन्ह हों।
- वदि हाथ में बहुत ग्रिथक ग्राडी-तिरछी रेखाएं तथा जाल हो ।
   रेका योग:

यदि हथेली उचली हो तथा हथेली के बीच में वर्ग का चिन्ह हो तो रेका योग होता है।

फल: इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति कमजोर स्मरण शक्ति रखने वाला, मलीन बुद्धि एवं लगमग मूर्ल होता है। घन के लिए यह हमेशा परेशान रहता है तथा इसका स्वभाव चिडचिंडा हो जाता है जिसकी वजह से यह हमेशा परेशान रहता है। एक प्रकार से देखा जाय तो यह व्यक्ति चतुर, विवादी चुगलखोर तथा आलस्य के कारण लापरवाही बरतने वाला तथा सौमाग्यहीन होता है।

हिप्पणी: पंडितो ने इसके अलावा निम्नलिखित योग भी रेका योग माने हैं।

 यदि हाथ में शुक्र तथा गुरु पर्वत भ्रत्यन्त कमजोर हों तथा उस पर सफेद बिन्दु हो ।



- २. यदि हाथ में दो से प्रधिक त्रिमुज चिह्न हों।
- ३. बुध पर्वत पर काँस का चिन्ह हो और उसके नीचे बिन्दु हो।
- ४. होष की उंगलियां तथा श्रंगूठा छोटा हो श्रौर उसके नासून पीले छोटे तथा लगभग गोल हों।

#### राजभंग योगः

परिभाषा : हस्त रेखा शास्त्र के भ्रमुसार निम्नलिखित योग राजभंग योग कहलाते हैं।

- यदि उंगलियों की गांठें फूली हुई हों तथा लगभग बाहर बड़ी हुई हों।
- २. यदि सभी उंगलियां चपटी हों तथा तर्जनी पर सफेद बिन्दू हो।
- यदि नालूनों के अग्र माग चपटे तथा झन्दर की झीर धंसे हए हों।
- ४. यदि अंगूठे के पहले पर्व पर ३-४ लम्बी रेखाएं हों।



- ५. यदि उंगलियों के अग्रमाग आगे की ओर मुके हुए हो।
- ६. यदि हथेली बहुत मोटी भीर सख्त हो तथा उंगलिया छोटी-छोटी हों।
- ७. यदि सभी उँगलियां कठोर लम्बी तथा दबी हुई हों और उनके जोड़ भद्दे हों।
- द. यदि चन्द्र पर्वत पर दो त्रिकोण हों तथा उन दोनों के बीच में बिन्दु का चिन्ह हो।
  - धि. यदि भुक्र पर्वत हथेली के बाहर की भोर निकला हुआ हो।
- १०. यदि स्वास्थ्य रेखा मे कई पतली-पतली रेखाएं निकल कर नीचे की और जा रही हों।
  - ११. यदि मस्तिष्क रेखा कमजोर हो तथा उस पर काले बिन्दु हों।
  - १२. यदि गुरु तथा सूर्य की रेखाएं लहरदार हों।
- १३. यदि हाथ के मध्य में जाली हो तथा इसी प्रकार की जाली सूर्य पर्वत पर भी हो ।
  - १४. यदि सभी उंगलियों के प्रवम पर्व पर नक्षत्र के चिन्ह हों।
  - १५. यदि गुरु रेखा सीढ़ीदार हो।
  - १६. यदि सूर्य रेखा के नीचे द्वीप का चिन्ह हो।
  - १७. यदि शुक्र रेला तथा चन्द्र रेला घव्वेदार हो।
  - १८. यदि सूर्य रेखा का प्रारंभ फुन्दनेदार हो।

- ११. यदि हाथ में बुध पर्वत पर जाली का चिन्ह हो तथा उसके प्रथम पर्व पर बिन्दु हो।
  - २० यदि शनि पर्वत पर एक दूसरे को काटती हुई मस्त-व्यस्त रेखाएं हों।
  - २१. यदि चन्द्र पर्वत पर शनि का चिन्ह हो।
  - २२. यदि सूर्य पर्वत तथा बुध पर्वत का हाथ में अभाव हो।
  - २३. यदि बुध पर्वत पर वृत्त का जिन्ह हो।
  - २४. यदि अध्वं मंगल पर क्रॉस घट्या या जाली हो।
- २५. यदि जीवन रेला बीच में कटी हुई हो तथा उसके साथ ही साथ वह मोटी भीर लाल रंग की हो।
  - २६. यदि मस्तिष्क रेखा जंजीरदार हो।
  - २७. यदि जीवन रेखा के प्रारंभ में कई शाखाएं निकलती हों।
  - २ = . जीवन रेला से एक रेला फुन्दनेदार होकर चन्द्र पर्वत को जा रही हो।
  - २६. यदि हृदय रेसा दो तीन जगहों से ट्टी हुई हो।
  - ३०. यदि वृहस्पति और शनि के बीच में चक्र का चिह्न हो।
  - ३१. यदि मस्तिष्क रेखा पीली तथा कमजोर हो।
  - २२. यदि हृदय रेखा तथा जीवन रेखा के बीच कॉस का चिह्न हों।
  - **१३. यदि मस्तिष्क रेला कमजोर तंग-सी होकर हथेली के पार जा रही हो।**
- ३४. यदि जीवन रेखा चन्द्र पर्वत की ओर भुक रही हो तथा तर्जनी पर तारे का चिह्न हो।
- ३५. यदि दोनों हाथों में मस्तिष्क रेक्षा जरूरत से ज्यादा कमजोर तथा टूटी हुई हो ।
  - ३६. यदि मस्तिष्क रेखा पर सफेद धब्बे हीं।

कल : हाथ में चाहे कितने ही अच्छे योग हों परन्तु यदि उसके हाथ में राज-मंग योग भी हो तो वह जातक दुखी, परेशान जिन्तित, तथा दरिद्र जीवन व्यतीत करने वासा होता है।

#### राज राजेश्वर योगः

परिभावा: यदि हथेली में सूर्य पर्वत विकसित हो तथा सूर्य रेखा हथेली के मध्य में ग्राकर कुक पर्वत की ओर जाती हो तथा रेखा पर किसी प्रकार की बाधा न हो तो राज राजे-ध्वर योग होता है।

फल: जिसके हाथ में राज राजेश्वर योग होता है वह व्यक्ति पूर्ण सुखी, सफल, घनवान तथा विविच ऐश्वयं का भोग करने वाला होता है।

टिप्पणी: निम्न योग मी इससे सम्बन्धित हैं:

 यदि हथेली लम्बी हो तथा उंगलियों के बीच में सन्वि न हो।



२. यदि ग्रनामिका ग्रीर कनिष्ठिका उंगलियां बराबर हों।

### ब्रह्माण्ड योग:



परिभाषा: ग्रादर्श हाथ हो तथा हाथ में चन्द्र पर्वत तथा शुक्र पर्वत का दो लम्बी रेलाओं से परस्पर सम्बन्ध हो तो ब्रह्माण्ड योग होता है।

फल: जिसके हाथ में ब्रह्माण्ड योग होता है वह व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त सम्पन्न होता है तथा राजा के समान जीवन व्यतीत करता है।

दिष्पणी: सामुद्रिक शास्त्र के विद्वानों ने निम्नलिखित योग भी ब्रह्माण्ड योग बताये हैं।

 यदि मध्यमा उंगली के दूसरे पर्व पर तीन या चार खड़ी रेक्काएं हों।

- २. यदि हथेली की सभी उंगलियों के नीचे छोटे अर्द चन्द्र हों।
- ३. यदि अंगूठा लम्बा, पतला और पीछे की तरफ भुका हुआ हो साथ ही शुक्र पर्वत पूर्ण विकसित हो ।
- ४. यदि चन्द्र पर्वत से दो रेखाएं निकलती हों तथा एक रेखा कुक पर्वत तथा दूसरी रेखा बुध पर्वत की स्रोर जाती हो।
  - ५. यदि हाथ में सूर्य रेखा के साथ-साथ सहायक रेखा भी चल रही हो।

#### लक्ष्मी योग :

परिभाषा : यदि शनिवलय तथा बुध वलय हो और किसी एक रेका से इन दोनों रेखाओं का प्रापस में सम्बन्ध होता हो तो सक्सी योग माना जाता है।

कल: अपने हाथ में लक्ष्मी योग रखने वाला व्यक्ति समाज में प्रशंसा प्राप्त करने वाला तथा द्याधिक दृष्टि से पूर्ण सम्पन्न होता है। ऐसे व्यक्ति में माधण देने की भद्भृत कला होती है तथा वह शब्दों के माध्यम से लोगों को अपने पक्ष में करने की कला जानता है। ऐसा व्यक्ति गुणी, चतुर, तथा स्याति प्राप्त करने वाला होता है।



## महालक्ष्मी योग :



परिभाषा: यदि हाथ में माग्य रेखा अत्यन्त सीघी, स्पष्ट, पूरी लम्बाई लिए हुए तथा मणिबन्ध से निकलने वाली हो और शनि पर्वत पर जाकर उसके मध्य बिन्दु को स्पर्श करती हो तथा सूर्य रेखा चन्द्र पर्वत से प्रारंभ होकर सूर्य पर्वत के मध्य बिन्दु तक पहुचती हो तो हाथ में महालक्ष्मी योग होता है।

फल: महालक्ष्मी योग रखने वाला व्यक्ति अतुल धन सम्पत्ति का मालिक होता है। उसके जीवन में धार्थिक दृष्टि से कोई कमी नहीं रहती। तथा वह पूर्ण रूप से भौतिक सुख प्राप्त करने में सफल होता है।

## भारती योग:

परिभाषा: यदि बुघ पर्वत तथा गुरु पर्वत विकसित हो तथा हाथ में बुघ रेखा और गुरु रेखा सीढीदार हो तो भारती योग होता है।

कल : जिमके हाथ में भारती योग होता है वह सुन्दर, सजीना तथा झाकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है । ऐसा व्यक्ति स्वयं कलाकार होता है तथा कनाकारों को सहायता देकर उन्हें लाम पहुंचाता है । ऐसा व्यक्ति गुणवान चतुर विद्या-वान तथा संगीत बादि कलाओं में प्रसिद्ध होता है ।

टिप्पणी: मह योग देखते समय जहां गुरु और बुध पर्वत देखे जाते हैं वहा साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान



भारती योग

रलना चाहिए कि उसकी हाब की ग्रंगुलियां पतली, लम्बा, बिना गांठ की सुन्दर हों। भरविन्द योग:



परिभाषा: यदि हाथ में सभी पर्वत पुष्ट एवं उमरे हुए हों तथा जीवन रेखा के साथ में कोई सहायक रेखा साथ-साथ चल रही हो एवं गुरु पर्वत पर कॉस का चिह्न हो तथा स्वास्थ्य एवं भाग्य रेखा बलवान हो तो अरविन्द गोग होता है।

फल: घरिवन्द योग रखने वाला व्यक्ति राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला होता है। समाज में उसका पूर्ण सम्मान होता है तथा वह अपने कार्य से समाज व देश को नेतृत्व देने में सक्षम होता है। आर्थिक दृष्टि से इसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती।

टिप्पणी: विद्वानों ने निम्नितिसित योग भी अरिबन्द

योग माना है।

- यदि जीवन रेखा के बीच में से भाग्य रेखा प्रारंभ होकर शिन पर्वत की कोर जाती हो।
- २. यदि जीवन रेखा से दो शास्ताएं निकलकर सूर्य पर्वत तथा बुथ पर्वत की ओर जाती हो।
- ३. यदि तर्जनी उगली मध्यमा की ग्रीर भुकी हई हो तथा हथेली में तर्जनी ग्रीर अनामिका लम्बाई में बराबर हो।

## तड़ित योगः

परिभाषा: यदि चन्द्र पर्वत से कोई पतली रेखा गुरु पर्वत की तरफ जाती हो तथा कनिष्ठिका अनामिका के लग-भग बराबर हो तो तड़ित योग हाता है।

फल: जिसके हाथ में तड़ित योग देखा जाता है वह व्यक्ति अपने जीवन मे राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला होता है। समाज से उसे पूरा-पूरा यश सम्मान मिलता है है। तथा पूर्ण आधिक सुख उसके जीवन में रहता है।

फलः हस्त रेखा के विद्धानों ने निम्नलिखित योग भी तड़ित योग माने हैं।

 यदि पतली भौर लम्बी उंगलियां हों तथा तर्जनी उंगली के तीसरे पर्व पर तिल का चिन्ह हो।

२- यदि सीढ़ीदार सूर्य रेखा बनी हो तथा उसमें स्थास्थ्य रेखा से संबंध स्थापित किया है ।



३. यदि कनिष्ठिका का भुकाव बनामिका की तरफ हो तथा सभी पर्वत धपने जाप में विकसित हों।

#### सरस्वती योग



परिभाषा: यदि कोई एक रेखा वृहस्पति पर्वत से प्रारंभ होकर चन्द्र पर्वत तक पहुंचती हो और एक रेखा चन्द्र पर्वत से प्रारंभ होकर गुरु पर्वत तक पहुंचती हो तथा साथ में ये दोनों ही पूर्ण विकसित्हों तो सरस्वती योग होता है।

फल : सरस्वती योग जिसके हाथ में होता है वह व्यक्ति धत्यन्त प्रसिद्ध होता है तथा उस पर सरस्वती की विशेष कृपा मानी जाती है। काव्य संगीत, नृत्य आदि के क्षेत्र में वह पारंगत होता है तथा किसी एक काल में वह विशेष निपुणता प्राप्त करता है। अपनी कला के माध्यम से वह अपने देश में तथा विदेश में पूर्ण सम्मान तथा स्थाति धाजित करता है। इस

प्रकार के व्यक्ति के जीवन में सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा रहती है। ऐसा व्यक्ति मन से भावुक तथा सहृदय होता है और गरीबों दुखियों तथा निर्धनों की सेवा करने के लिए तैयार रहता है।

#### कैलाश योग :

परिभाषा: यदि हाथ में बुध पर्वत और सूर्य पर्वत से रेखाएं निकल कर स्वास्थ्य रेखा से नीचे जाकर परस्पर मिलती हों और इस प्रकार ने एक त्रिकोण का सा चिह्न बनता हो तो कैलाक योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला होता है तथा भौतिक एवं भाष्यात्मिक दृष्टि से जीवन में पूर्ण आनन्द लाभ करने में समर्थ होता है।

दिप्पणी: विद्वानों ने निम्नलिखित योग भी कैलाश योग माने हैं



- पदि पहले मणिबन्ध के ऊपर मत्स्य का आकार हो तथा उस पर से एक रेस्ना चन्द्र पर्वत की ओर जा रही हो ।
  - २. यदि हाथ मे दो जीवन रेसाएं हों।
  - ३. यदि हाथ में दो भाग्य रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हों ।

#### रिम योग:



परिभाषा: यदि मणिबन्ध से कोई रेखा धुक पर्वत पर पहुँचती हो तथा धुक पर्वत ग्रत्यन्त अधिक पुष्ट उठा हुन्ना सुन्दर गम्मीर तथा लालिमा लिए हुए हो तो रिष्म योग होता है।

फल: इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का कोई अबाव नहीं रहता और वह मपने परि-श्रम से पूर्ण वाहन सुख, धन, यश तथा सम्मान ब्राजित करता है।

टिप्पणी: विद्वानों ने निम्नलिखित योग भी रिष्म योग माने हैं।

- १. यदि हाथ में कहीं पर भी स्वस्तिक का चिन्ह हो।
- २. हाथ में चन्द्र पर्वत पर एक खड़ी भीर एक आड़ी रेखा हो तथा उसके नीचे कॉस न हो।
- ३. हाथ में दो स्वास्थ्य रेलाएं हों । **दिव्य योग**ः

परिभाषा: जिसके दाहिने हाथ में गुरु रेखा शुक्र पर्वत पर पहुँचती हो तथा शुक्र पर्वत से एक रेखा गुरु पर्वत पर पहुँचती हो पर सूर्य रेखा तथा बुध रेखा अपने आप में बलवान हो तो दिव्य योग होता है।

फल: दिव्य योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति पूर्ण भ्रानन्द उपयोग करता है। यद्यपि वह परिश्रम पूर्वक घन इकट्ठा करता है, परन्तु फिर भी समाज मे उसका सम्मान होता है नया आर्थिक दिव्ट से पूर्ण सम्पन्न एवं सुझी रहता है।

टिप्पणी: सामुद्रिक शास्त्र के विद्वानों ने निम्न योग भी दिव्य योग माने हैं।



- २. यदि हाथ में चन्द्रमा का पर्वत अत्यन्त पुष्ट और बलवान हो तथा उसका मंबंध भाग्य रेखा से होता हो।
  - ३. यदि हाथ में बुध और चन्द्रमा का परस्पर रेखा संबंध हो गया हो।
- ४. यदि हाथ में दो मस्तिष्क रेखाएं हों पर आपस में कहीं पर भी मिलती न हों।



## महार।वाधिराज योगः



परिभाषा : यदि हाथ में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध गुरु, शुक तथा शनि के पर्वत पूर्णतः विकसित हों और इन से संबंधित सभी रेखाएं पुष्ट, बलवान, पतली, सीधी और स्पष्ट हों तो महाराजाधिराज योग होता है

फल: इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अत्यन्त भाग्यवान माना जाता है तथा वह भ्राधिक व्यापारिक तथा शारीरिक रूप से दृढ़ एवं बलवान होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में समस्त प्रकार के ऐश्वर्य का भोग करता है साथ ही साथ यह भ्रपने जीवन में तीर्थ यात्राएं करता है। दान देता है, तथा

धार्मिक कार्यों में बढ-चढ़ कर भाग लेता है। सभी दृष्टियों से इसका जीवन पूर्ण माना जा सकता है।

## टिप्पणी . निम्नलिखिन योग भी महाराजाधिराज योग माना जाता है।

१. यदि भाग्य रेखा दोहरी हो तथा अत्यन्त पतली हो इसके साथ ही साथ जीवन रेखा, स्वास्थ्य रेखा तथा मस्तिष्क रेखा भी दोहरा हो । परन्तु ये रेखाएं झापस में नहीं टकराती हो ।

#### वेबांश योग .

परिभाषा यदि हाथ में सात ग्रहों के पर्वतों में से पाच पर्वत विकमित हों एवं पुष्ट हो तथा उनसे सबंधित रेखाएं मी स्पष्ट एवं निर्दाप हों तो देवांग गोग होता है।

कल जिसके हाथ में देवांज योग होता है वह व्यक्ति राजा के समान अपना जीवन व्यतीत करता है। उसके जीवन में भी समस्त प्रकार के ऐस्वयं एवं भोग बने २हते है।



#### पारावत योग:



परिभाषा: हथेली में सात ग्रहों में से बार ग्रहों के पबंत विकसित हों बलवान और पुष्ट हों तथा उनसे संबंधित रेखाएं सरल. सीधी तथा निर्दोख हों तो वह पारावत ग्रोग होता है।

फल: जिस व्यक्ति की हथेली में पारावत योग होता है वह मायिक दृष्टि से पूर्ण सम्पन्न होता है तथा उसके जीवन में सुख उपमोग की कोई कमी नहीं रहती।

## नुप योग :

परिभाषा यदि हथली में मात ग्रहों में से तीन ग्रहों के पर्वत बलवान, पुष्ट तथा लालिमा युक्त हों तथा साथ ही उनसे मंबंधिन रेलाए भी स्पष्ट हों तो नृप योग होता है।

फल: जिसके हाथ में नृप योग होता है वह धार्थिक दृष्टि से सम्पन्त होता है तथा वाहन, भूमि, मकान, परिवार, आदि सभी दृष्टियों से पूर्ण सूख का उपभोग करता है।



## गौरी योग:



परिभाषा यदि हथेनी में सात ग्रहों के पर्वतों में से दो पह पर्वत बनवान और पुष्ट ही तथा उनसे संबंधित रेखाएं भी स्पष्ट हो तो हाथ में गौरी योग होता है।

फल: जिसके हाय में गौरी योग होता है वह भूमि-पित होता है। कृषि कार्यों में उसकी विशेष रुचि होती है तथा परिवार के सभी सदस्यों को वह अत्यधिक स्नेह से रखता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक भावनाओं को मानने वाला तथा देवताओं की पूजा करने वाला होता है। इसके पुत्र भी योग्य, गुणवान तथा उच्च कोटि के होते हैं।

#### राज योग:

परिभाषा: यदि हथेली में सात ग्रहों में से कोई एक ग्रह का पर्वत बलवान पुष्ट तथा लालिया गुक्त हो तथा उससे संबंधित रेखा भी सीधी सरल भीर स्पष्ट हो तो राज योग होता है।

फल: जिसके हाथ में राज योग होता है वह अपने परिश्वम से ऊंचा उठकर अपने जीवन को सुखमय बनाता है। तथा यदि अन्य रेखाएं अच्छी हों तो गजेटेड अधिकारी बनता है ऐसा व्यक्ति परिश्वम पूर्वक अन संचय करता है तथा उसका पूरा आनन्द उठाता है।



#### राज्य योग :



परिभाषा: जिसके हाथ में सूर्य रेखा बलवान हो और गुरु पर्वत श्रेष्ठ हो तो राज्य योग होता है।

फल: राज्य योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति सभी सुख-सुविधाओं से पूर्ण जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु जीवन के अन्तिम समय में और विशेषकर ४२वें साल के बाद से उसका भाग्योदय होता है तथा उसे भूमि, मकान तथा बाहन सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति चतुर, विपन्ति में भी धैर्य रखने वाला तथा योग्य होता है।

टिप्पणी : निम्नलिखित योग भी राज्य योग कहलाते हैं।

- १. हाथ में गुरु पर्वत श्रेष्ठ तथा मभी उंगलिया लम्बी और पतली हों।
- २. यदि कनिष्ठिका उंगली जरूरत से ज्यादा लम्बी हो ।
- ३. यदि शुक्र पर्वत कि नीचे स्वस्तिक का चिह्न हो।
- र. यदि गुरु पर्वत बडा हो तथा उस पर से रेखा सूर्य पर्वत की ओर जा रही हो।
  - ५. यदि मणिबन्ध से मात्य रेखा का प्रारंभ हो ।
- ६. यदि गुरु पर्वत हथेली के बाहर न निकला हुमा हो तथा अपने आर्थ में श्रोष्ठ हो।

महेन्द्र योगः

परिभाषा: यदि दोनों हाथों में भाग्य रेखा तथा सूर्य रेखा का प्रारंग मणिबन्ध से दिखाई दे तथा चन्द्र पर्वत पूर्णतः विकसित हो तो महेन्द्र योग होता है।

फल: जिसके हाथ में महेन्द्र योग होता है वह आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न होता है। राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। उसके जीवन काल में ही उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं।

विद्वानों ने निम्नलिखित योग भी महेन्द्र



१. यदि चन्द्र पर्वत बलवान हो तथा उस पर स्वस्तिक का चिह्न हो।

 यदि शुक्र पर्वत बलवान हो तथा जीवन रेखा की ओर बढ़ा हुआ हो, साथ ही उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हो।

#### स्त्र योग :

योग माने हैं।



परिभाषा: यदि हथेली में गुरु मुद्रा तथा अनि मुद्रा हो साथ ही सूर्य से कोई रेखा निकल कर इन दोनों मुद्राओं को स्पर्श करती हो तो रुद्र योग होता है।

फल : जिम व्यक्ति के हाथ में रुद्र योग होता है वह मस्त तांबयत का आदमी होता है। यद्यपि यह जीवन में धन उपाजित करता है, परन्तु साथ ही यह दोनों हाथों से सर्च करना भी जानता है। शान-शौकत, वैभव प्रदर्शन भादि में इसका विश्वास ज्यादा होता है।

ग्द वाम् **सुगेन्द्र योग**ः

परिभाषा: यदि हयेली में सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, तथा शनि इन सातों ही प्रहों के पर्वत दवे हुए हों तथा इनसे संबंधित सभी रेखाएं कमजोर हों या उनमें से कई रेखाएं दिखाई ही नहीं देती हों तो मुगेन्द्र योग होता है।

फल : मुगेन्द्र योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला तथा झाँधिक वृष्टि से अत्यन्त उच्च कोटि का होता है। मौतिक वृष्टि से उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती।



#### देव योग :



परिभाषा: यदि हथेली में सात ग्रहों के पर्वतों में से ६ पर्वत दबे हुए या अदृश्य हों तथा इनसे संबंधित रेखाएं भी अदृश्य या टूटी हुई हों तो उसके हाथ में देव योग होता है।

फल: इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति सभी सुखों का भोग करता है, उसका जीवन अत्यन्त जान्त एवं सरल होता है तथा अपने विशेष क्षेत्र में वह व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त करता है। एक प्रकार से इस योग को भी राज योग के समान हो समक्षना चाहिए।

#### विकस योगः

परिभाषा . यदि हथेली में मात ग्रहों के पर्वतों में से पांच पर्वत दक्के हुए या अदृश्य हैं। तथा उनसे मंबंधित रेखाएं मी बदृश्य या छिन्न मिन्न हो तो उसके हाथ में विक्रम योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह भौतिक दृष्टि से पूर्ण उन्नी। करता है तथा उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं रहती।



## मुरपति योगः



परिभाषा: यदि हथेली में सात ग्रहों के पर्वतों में से चार पर्यत दवे हुए कमजोर या अद्ष्य हों तथा इनसे सबिवत रेखाए भी अदृश्य या टूटी हुई हों तो सुरपित योग होता है।

फल: जिसके हाथ में सुरपित योग होता है वह व्यक्ति अपने परिश्रम में धन एकत्र करता है तथा समाज में सम्मान-नीय जीवन व्यतीत करने में समर्थ होता है। उसके जीवन में भौतिक दृष्टि से कोई न्यूमता नहीं रहती।

#### गजपति योगः

परिभाषा: यदि हाथ में सात ग्रहों के पर्वतों में से तीन पर्वत फ्रत्यन्त दवे हुए कमजोर या अदृश्य हों तथा इनसे सम्बन्धित रेखाएं भी भ्रदृश्य या छिन्त-भिन्न हों तो गजपति योग होता है।

फल: जिसके हाय में यह योग होता है वह परिश्रमी और हमेशा उन्नित की ओर अग्रसर होने वाला व्यक्ति होता है। वह जीवन में कुछ करके दिखाना चाहता है। जीवन के २२ वें वर्ष से उसका भाग्योदय होता है और उसके बाद से जीवन पर्यन्त वह सभी दृष्यों से पूर्ण मुख भोग करना है।



## मन्महेन्द्र योगः



परिभाषा: यदि हथेली में प्रजापति, वरुण, हर्षल, प्लृटो नेपच्यून तथा पर्वत बलवान हों तथा राहू एवं केतु के पर्वतों का रेखा के द्वारा सम्बन्ध हो तो मन्महेन्द्र योग होता है।

फल: मन्महेन्द्र योग मे जन्म लेने वाला व्यक्ति बल-वान, गुणवान तथा पूज्यनीय होता है। किसी एक क्षेत्र में बह भ्रत्यन्त प्रसिद्धि प्राप्त करता है। अथवा उच्च शामकीय पद प्राप्त कर अपने जीवन को भ्रानन्दमय बनाने में समर्थ होता है।

## हरिहरब्रह्म योगः

परिभाषा : यदि दाहिने हाथ में बुध, चन्द्र, शुक्र, तथा सूर्य पर्वतों का परस्पर रेखाओं के द्वारा सम्बन्ध होता हो भौर ये रेखाए आपस में कहीं पर भी न कटती हों तो हरि-हरब्रह्म योग होता है।

कल: जिस व्यक्ति के हाथ में हरिहरब्रुश योग होता है वह व्यक्ति शुद्ध सांस्कृतिक जीवन व्यतीत करने वाला एवं सत्य बोलने वाला, वेद तथा संस्कृति को जानने वाला, एवं देवपूजक होता है। ऐसे व्यक्ति का समाज में विशेष सम्मान होता है।



## कुसुम योग :



परिभाषा : यदि हथेली में सूर्य पर्वत अपने स्थान से स्थिसक कर शनि पर्वत में मिल गया हो तो कुसुम योग होता है।

फल: कुसुम योग रखने वाला व्यक्ति विद्वान भाग्य-शाली तथा उच्च पद पर पहुंचने वाला माना गया है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई शाकिस्मिक क्षण आते हैं जबिक वह जल्दी मे जल्दी उन्नित करने में समर्थ होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं रहती।

### अग्नि काण्ड योग :

परिभाषा : यदि मंगल पर्वत पर कॉस का चिह्न हो तथा इस पर्वत से एक रेखा निकलकर राहू पर्वत पर जाती हो तो मनिकाण्ड योग होता है।

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है उस व्यक्ति की मृत्यु आय से जलकर होती है।



## मत्स्य योगः



परिभाषा: यदि शुक्र पर्वत विकसित हो, श्रंगूडा पतला, लम्बा और थोड़ा सा पीछे मुका हुआ हो, साय ही यदि सूर्य रेका सीड़ोदार हो तो मत्स्य योग होता है।

कल : जिस व्यक्ति के हाथ में मत्स्य योग होता है वह सही भविष्यवक्ता, समय का पाबन्द तथा सद्गुणों से युक्त होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा उन्नित करता है तथा जीवन में क्षमायान, दयावान तथा सद्गुण विवेक-युक्त माना जाता है।

## ( २७३ )

#### ग्रप्रक्रघातक योग :

परिभाषा: यदि हथेली मे राहू तथा हथेल पर्वत पर त्रिकोण का चिह्न हो तो उसके जीवन में भ्रम्नजघातक योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति भ्रपने वड़े माई से वैमनस्य रखता है अथवा उसकी हत्या कर देता है।



## कूर्म योगः



परिभाषा: यदि हथेली में सूर्य रेक्षा स्पष्ट चन्द्र पर्वत से होती हुई जीवन रेक्षा के मध्य मिलती हो तथा माग्य रेक्षा बलवान हो तो कुर्मयोग होता है।

फल क्रमं योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने कार्यों में विख्यात तथा कीर्तिवान होता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति विपत्ति में वैर्य घारण करने वाला, माषण देने में होशियार, दूसरों को प्रभावित करने वाला तथा राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला होता है।

## म्रात्मघात योगः

परिमाचा: यदि मध्यमा उंगली के सबसे निचने पौर पर तारक चिन्ह हो तो बात्मधात योग होता है।

फल: जिसके हाथ में भ्रात्मधात योग होता है उसकी मृत्यु स्दयं के प्रयत्नों से होती है भीर वह आत्महत्या करके मरता है।



#### वेबेन्द्र योग :

परिभाषा: जिसके हाथ में कमल का चिह्न हो मौर विशेषकर ऐसा चिह्न जीवन रेखा के पास में चन्द्र पर्वत से कुछ हटकर हो परन्तु जिससे कोई प्रसिद्ध रेखा कटती न हो तो देवेन्द्र योग होता है।

कल : जिसके हाथ में देवेन्द्र योग होता है वह व्यक्ति मूफ्त-इफ वाला नथा चतुराई में काम करने वाला होता है। वह ग्राकर्षक व्यक्तित्व रखता है तथा सामने वाले व्यक्तियों को पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु, शासन प्रिय, सुन्दर, कुशल, नथा दक्ष होता है।



#### स्रंग योग :



परिभाषा: यदि हथेली मे बुघ पर्वत श्रपने स्थान से व्विसक कर सूर्य पर्वत मे मिल गया हो श्रीर सूर्य पर्वत श्रपने श्राप मे दृढ एवं श्रेष्ठ हो तो खंग योग होता है।

फल जिसके हाथ में यह योग होता है वह साधारण स्थिति में भी जन्म लेकर अत्यन्त ऊचे स्तर तक पहुंचता है। ये जो भी बातें कहते हैं उसे अन्त समय तक निभाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति भविष्य कथन करने में भी श्रेष्ठ एव सफल होते हैं। ग्राधिक दृष्टि में इनके जीवन में किसी प्रकार की कोई न्युनता नहीं रहती।

## नवलक्ष्मी योगः

परिभाषा: यदि हथेली में भाग्य रेखा, सूर्य रेखा तथा बुध रेखा तीनों ही मणिबन्ध में निकलती हों तथा सीधी, सरल भीर स्पष्ट हों तो नवलहमी योग होता है।

फल: जिस व्यक्ति के हाथ में यह योग होता है वह भट्ट सम्पति का स्वामी, सम्पन्न, ऐव्वर्ध युक्त तथा प्रसिद्धि प्राप्त होता है।



### र ज्योतिविद योग :



परिजाषा . यदि शुक्र पर्वत पर किसी प्रकार की बावक रेखाएं न हों तथा यह पर्वत ग्रापने ग्राप में पुष्ट हो तो ज्योतिर्विद योग होता है।

फल: इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति सफल भविष्य वक्ता होता है।

## भूमि योगः

परिभाषा: यदि मंगल तथा शुक्र पर्वत के बीच पर-स्पर रेखा मंबन्ध हो तथा शुक्र पर्वत पर भाग्य रेखा की कोई सहायक रेखा आकर मिलनी हो तो मूमि योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह भूमि सम्बन्धी कार्यों से विशेष लाम उठाता है तथा धपने आप में भूमिपति होता है।



## पुत्रतः बनाप्ति योगः



परिभाषा: यदि गुरु पर्वत से कोई पनली रेखा शुक्र पर्वत तक जाती हो तथा तर्जनी भीर मध्यमा के बीच तिल बिह्न हो तो यह योग होता है।

कल: जिसके हाथ में यह योग होता है उसे जीवन भर पुत्र से चन प्राप्ति होती रहती है तथा सन्तान सुख मिलता है।

#### कोटीश योगः

परिभाषा: यदि हाथ में शनि बलय हो और बलय रेखा से छोटी-छोटी रेखाएं ऊपर की ओर उठ रही हों, साथ ही भाग्य रेखा मणिबन्ध से निकल कर शनि बिन्दु तक जाती हो तो कोटीश योग होता है।

फल: जिसके हाथ में कोटीश योग होता है वह व्यक्ति जीवन में निश्चय ही करोड़पति होता है ।



#### ग्ररिष्ट योग :



परिभाषा: यदि शनि, पर्वत पर तारे का चिह्न हो तथा मध्यमा के सबसे ऊपरी पौर पर सफेद बिन्दु हो तो अरिष्ट योग होता है।

फल: जिसके हाथ में अरिष्ट योग होता है वह जीवन में कई बार जादू, टोना, मन्त्र तंत्र, भूत प्रेत भादि से पीड़ित रहता है।

## कलह योगः

परिभाषा : यदि हथेली में चन्द्र पर्वत पर झाडी तिरछी रैसाओं से जाल बना हो तो कलह योग होता है।

कल: जिस व्यक्ति के हाथ में कलह योग होता है वह जीवन भर प्रत्येक से कलह करता रहता है तथा हर एक से उसका मानसिक असंतुलन बना रहता है।



### उन्माव योगः



परिभाषा: यदि चन्द्र, राहू, पर्वत का परस्पर रेक्षा सम्बन्ध हो या सूर्य भीर राहू पर्वतों का परस्पर सम्बन्ध हो तो उन्माद योग होता है।

फल: जिस व्यक्ति के हाथ में उन्माद योग होता है वह विक्षिप्त स्वमाव का तथा उन्मादी प्रकृति का होता है।

#### विव योग:

परिभाषा: यदि हाथ में बुध रेला के नीचे कई काले बिन्दु हों तो विष योग होता है ।

फल: जिस व्यक्ति के हाथ में यह योग होता है उसे भोबे से या विश्वासमात से जहर दिया जाता है जिससे उसकी मृत्यु होती है।



#### इवान योग



परिभाषा: यदि शनि पर्वत पर काला घट्या या काले बिन्दु हों तो क्वान योग होता है।

फल: जिसके हाथ में स्वान योग होता है वह पायल कुत्ते के काटने से पीड़ित होता है या पायल हो जाता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है।

# बृहब् बीज योग :

परिश्राका: यदि राहू पर्वत पर काले धन्दे या काल बिन्दू हों तो बृहद् बीज योग होता है।

कता: जिस व्यक्ति के हाथ में यह योग होता है उसके ग्रण्डकोय बढ़े हुए होते हैं तथा जीवन भर इस रोग से ग्रस्ति रहता है।



#### विमल योग :



परिभाषा: यदि दो मणिबन्घों के बीच में सफेद बिन्दुहों तो विमल योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति अत्यन्त मर्व गुण सम्पन्न समस्त प्रकार के ऐश्वर्य भोग सोगने बाला, दमालु, परोपकारी तथा सुखी होता है।

#### सरल योगः

परिभाषा: यदि सभी नाखूनों पर छोटे अर्द्धचन्द्र हों तो सरल योग होता है ।

फल: जिस व्यक्ति के हाथ में सरल योग होता है वह ध्यक्ति दीर्घायु, शिक्षित, बात के मर्म की समझने वाला तथा निरंतर उन्निति की ओर भ्रप्रसर होने वाला व्यक्ति होता है।



## हर्ष योगः

परिभाषा: यदि हथेली के मध्य में चन्द्र पर्वत श्रीर रूदन हेका के किस में दिल का चिन्ह हो तो हर्ष योग होता है।

कल : हर्ष योग वाला व्यक्ति भाग्यवान गुणी, चतुर. दृढ़, तथा प्रसिद्ध होता है।





## प्रवृज्या योगः

परिभाषा: यदि आयुरेला पर त्रिकोण का चिन्ह हो तो प्रवृज्यायोग होता है।

फल: जिस व्यक्ति के हाथ में प्रवृज्या योग होता है

वह किसी साधु से दीक्षा ले लेना है और गृहस्य छोड़कर सन्यासी बन जाता है।

टिप्पणी : विद्वानों ने निम्नलिखित योग भी प्रवृज्या योग से सर्वधित माने हैं :

- १. यदि सूर्य रेखा पर त्रिकोण का चिह्न हो।
- २. यदि पूरा हाथ लचकदार हो। सभी उगलियां लम्बी भीर सुन्दर हों तथा भाग्य रेखा पर त्रिकोण का चिह्न हो।
- ३. यदि बुध पर्वत के नीचे त्रिकोण या जाल हो।
- ४. यदि संतान रेखाओं एवं प्रणय रेखाओं पर जाल का चिह्न हो।

## शुक्र योगः

परिभाषा: यदि शुक्र पर्वत बलवान पुष्ट, उठा हुआ तथा सुन्दर हो एवं उस पर बाधक रेखाओं का जाल न हो तो शुक्र योग होता है।

फल: शुक्र याग वाला व्यक्ति धनवान, विद्वान विख्यात तथा कीर्तिवान होता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायृ तथा सुखी परिवार से युक्त होता है।



वृषींग :

परिभाषा: यदि स्वास्थ्य रेखा पर त्रिकोण का चिह्न हो तो दुर्वीग होता है।

फल: जिस जातक की हचेली में दुर्योग होता है बहु व्यक्ति कमजोर क्षरीर वाला अपने स्वास्थ्य के प्रति लापर-बाह दरिद्री जीवन व्यतीत करने वाला, स्वार्थी तथा अपने जन्म स्थान से दूर रहने वाला होता है।



### गोल योग:



परिभाषा: यदि शुक्र पर्वत हमेली के बाहर की भीर निकला हुमा सा हो तो गोल योग होता है।

फल: ऐसा व्यक्ति परिश्रमी, भाग्यहीन, तथा बराबर वन की चिन्ता करने वाला तथा तुच्छ बुद्धि का होता है।

युग योग :

परिभाषा: यदि स्वास्थ्य रेखा हथेली के पार जाती हो तथा जीवन रेखा से उसका सम्बन्ध बना हो तो सूग योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति चंचल स्वमाव वाला पाखण्डी एवं व्यक्तिचारी होता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं मिलता।





## शूल योग :

परिभाषा: यदि मंगल रेखा चन्द्र पर्वत से होकर सूर्य पर्वत तक जाती हो तो शूल योग होता है।

फल: जिसके हाथ में शूल योग होता है वह व्यक्ति कोधी, कोब के आवेश में बना बनाया काम विगाड्ने काला, लड़ाकू स्वभाव वाला, दरिद्री तथा घमण्डी होता है।

#### केदार योग :

परिभाषा: यदि सूर्य रेखा शनि पर्वत की स्रोर भुकी हुई तथा स्वास्थ्य रेखा से संबन्ध स्थापित करती है तो हाथ में केदार योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति आलसी, बन्धु-बान्घवों की सहायता करने वाला, कामी और कृषि कार्य में निपुण होता है।

टिप्पणी: इस योग में व्यक्ति में अच्छे और बुरे गुणों का मिश्रण होता है।



## पाश योग ः



परिभाषा: यदि गुरु पर्वत पर तिल का चिह्न हो तो पास योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति मित्रों में लोकप्रिय. नौकरी द्वारा सुख मोगने वाला, तथा धन-वान होता है।

## ( २८२ )

#### दामिनी योगः

परिभाषा: यदि मञ्चमा और जनामिका उंगली के बीच तिल का जिल्ल हो दामिनी योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति
 उच्च चरित्रवान, दूसरों का सहायक तथा बुद्धिमान व्यक्ति
 होता था।



## मुकुट योग :



परिभाषा: यदि दाहिने हाथ में मंगल पर्वत विकसित हो तथा वहां से एक रेखा सूर्य पर्वत की झोर जाती हो और उस पर म्वस्तिक का चिह्न हो तो मुकुट योग होता है।

फल: जिसके हाथ में मुकुट योग होता है वह व्यक्ति जपने जीवन में श्रेड्ठ खिलाड़ी होता है। जीवन में खिलाड़ी के रूप में ही उसे मान्यता मिलती है तथा वह समाज में प्रसिद्ध होता है। ऐसे व्यक्ति में वैर की मावना अत्यन्त प्रवल होती है। ऐसा जातक शिकारी और अपने लक्ष्य को सही रूप में पहिचानने बाला होता है।

## ऋण योग :

परिभाषा: यदि हथेली में शनि रेक्स के दाहिनी और काले रंग का तिल हो तो ऋण योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह थोड़े बहुत रूप में जीवन भर ऋणी बना रहता है तथा उसके जीवन में भाय की अपेक्षा व्यथ हमेशा बढ़ा-चढ़ा रहता है।



#### कारक योग:



परिभाषा: यदि गुरु रेखा के वाम भाग में लाल या काला तिल हो तो उसके हाथ में कारक योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह आंतक अपने जीवन को सुख पूर्वक व्यतीत करता है। ऐसा जातक अपने व्यापार में उच्च स्तर प्राप्त करने में सफल रहता है। आधिक दृष्टि से तथा भौतिक दृष्टि से इसके जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा या परेशानी नहीं होती।

#### वल्लकी योग:

परिभाषा: यदि दाहिने हाथ में मंगल रेला के नीचे या उसके दाहिनी भ्रोर लाल तिल का चिन्ह हो तो बल्लकी योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह शातः गम्मीर, जीवन में कई मित्रों का सहयोग प्राप्त करने वाला, प्रसन्नवित एवं अपने हनर में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होता है।



## शारदा योगः



परिभाषा: यदि बुध पर्वत के नीचे या उसके बाहैं जोर काला निख हो तो शारदा योग होता है।

फल: जिसके हाथ में शारदा योग होता है वह व्यक्ति स्त्री, पुरुष, बन्धु आदि से सम्पन्त उन्नतिशील होता है। देवताओं का यह आदर करता है तथा विद्वान चतुर, एवं धार्मिक पुरुष होता है।

## समुद्र योगः

परिभाषा: यदि सूर्य रेखा के नीचे या उसके दाहिनी भोर काले तिल का चिह्न हो तो समुद्र योग होता है।

कल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति विख्यात्, धार्मिक कार्य में आगे रहने वाला, राजा के समान सुझ भोगने वाला तथा जिन्ता मुन्त होता है।



## ग्रर्ज चन्त्र योग :



वरिभावा: यदि चन्द्र रेखा के नीचे या दाहिनी ओर काले तिल का या लाल तिल का चिह्न हो तो अर्द्धचन्द्र योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति जीवन भर प्रसन्निक्त् रहने वाला, आधिक दृष्टि से सम्पन्न, सहृदय, सुन्दर आकर्षक व्यक्तित्व वाला तथा निरंतर उन्निति करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं रहती।

## छत्र योग:

परिभाषा: यदि शुक्र रेखा के पास में या उसके नीचे लाल तिल मधवा काले तिल का चिह्न हो तो छत्र योग होता है।

कल: यदि हाथ में छत्र योग हो तो ऐसा व्यक्ति साहसी, रसिक पूर्ण, शहस्य सुख को भोगने वाला तथा अनन्द पूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला होता है।



कूट योग :



परिभाषा: यदि हाथ के मध्य में दो से अधिक तिल हो और मुट्ठी बन्द करने पर उसमें आते हैं तो कूट योग होता है।

फल: जिसके हाथ में कूट योग होता है वे व्यक्ति अत्यन्त माहसी पराक्रमी तथा निरंतर उन्नित की ओर अग्रसर होने वाले होते हैं। विपरीत परिस्थितियों को देखकर व्यक्ति षब-राते नहीं, अपितु उनसे संघर्ष कर उन विपरीत परिस्थितियों को अपने श्रनुकूल बनाने की क्षमता रखते हैं।

## इशु योगः

परिभाषा: यदि श्रंगूठे के ऊपरी पौर पर काले तिल का चिह्न हो तो इझु योग होता है।

फल: इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति राजपत्रित आधिकारी होता है। ऐसे व्यक्ति सामान्यत: जेल ग्रधिकारी या पुलिस मुपिरटेंडेंट होते हैं। अपने जीवन में ये व्यक्ति अपने उद्देश्यों में पूर्णन: सफलना प्राप्त करते हैं।



## विग्वल योगः



परिभाषा: यदि शनि पर्वत को छोड़कर अन्य तीन पर्वत ग्रर्थात् सूर्य, बुघ, और गुरु पर्वत पर या इनसे संबंधित रेखाग्रों के नीचे काले या लाल तिल का चिन्ह हो तो दिख्ल योग होता है।

फल: जिम व्यक्ति के हाथ में दिग्बल योग होता है वह व्यक्ति ग्रपने जीवन में अस्पयम्त ऊंचे स्तर पर पहुंचता है तथा अपने कार्यों से समाज में सम्मानित होता है।

#### नीस भंग राज योगः

परिआधा: यदि हाथ में शुक्र बलय हो और उस पर कॉस का चिह्न हो तो नीच मंग राज योग होता है।

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति अपने प्रयत्नों से उन्नति करता है तथा ग्रायिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सुख प्राप्त करता है।

टिप्यणी: विद्वानों ने इसके अलावा निम्नलिखित योग भी नीच मंग राजयोग से संबंधित बताए हैं.

- १, यदि हाथ के मध्य में स्वस्तिक का चिह्न हो।
- २. यदि मध्यमा उंगली के तीनों ही पर्वतों पर काले तिल का चिन्न हो ।
- ३. यदि गुरुवलय हो तथा गुरु पर्वत पर कॉम का चिह्न भी हो।
- ४. यदि बुध वलय हो पर चन्द्रमा संकोई रेखा निकल कर बुध पर्वत तक पहुंची हो ।
- बदि हाथ के सभी पवंत सामान्यत: उन्नत तथा श्रेष्ठ हो ।
- ६ यदि भाग्य रेखा मीढीदार हो।
- ७. यदि जीवन रेखा पूर्ण हो तथा उस पर किसी प्रकार की बाधक रेखाएं न हों।
- द. यदि शुक्र पर्वत उभरा हुआ हो और उस पर बाधक रेखाएं न हों।
- ६ विद चार मणिवन्ध हों तथा पहला मणिवन्ध जंजीरदार हो।

### चिडिका योग:



परिभाषा: यदि ह्येली चौड़ाई की अपेक्षा कुछ अधिक लम्बाई लिये हुए हो, हाथ की उगलियां बिना गांठ की हो तथा हाथ में जीवन रेखा के प्रारम्भ से एक रेखा निकल कर मूर्य पर्वत अथवा बुध पर्वत तक जाती हो तो चण्डिका योग होता है।

फल: जिस व्यक्ति के हाथ में चिष्डका योग होता है वह व्यक्ति चरित्रवान, धनपति, दूसरों की भलाई करने वाला, निरंतर उन्ति की ओर अग्रसर होने वाला तथा मन्त्री के समान जीवन व्यतीत करने वाला होता है।

#### नाभस योगः

परिभाषा: यदि किसी भी उंगली के नीचे भौर पर्वत के ऊपर छोटा स्वस्तिक का चिह्न हो तो नाभस योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति ग्रत्यन्त श्रेष्ठ पूज्यनीय, ऐश्वर्यवान, परोपकारा तथा पूर्ण भौतिक सुख भोगने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति निश्चय ही ग्रपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं।



#### जय योग ः



परिभाषा: जिसके हाथ में मगल पर्वत पर दो या दो में अधिक निल के चिक्क हो तो जय योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति प्रवल, भाग्यशाली, अपने हर कार्य में पूर्ण विजय प्राप्त करने वाला, शत्रुग्नो का तीव्रता से नाश करने वाला, क्षमता रखने वाला, गुणवान, धैर्ययुक्त एवं दीर्घायु होता है।

परिभाषा: र्माणबन्ध के ऊपर तिल का चिन्ह हो तो विद्युत योग होता है।

कल: ऐसा योग रखने वाला व्यक्ति राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला, धनवान तथा पूर्ण सुख को भोगन वाला होता है।



#### शिव योग:



परिभाषा : यदि हाथ के मध्य में कोई छोटी सी लह-राती हई रेखा हो नो शिव योग होता है ।

फल ; जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति उच्च कोटि का व्यापारी होता है या सेना में उच्च पद की प्राप्त करने में सफल होता है। ऐसा व्यक्ति पुलिस आफिसर या सन्तुष्ट जीवन व्यतीत करने वाला देखा गया है।

### विष्णु योग:

परिभाषा: यदि हथेली में कहीं पर कमल कास<sup>†</sup> जिल्लाहो तो विष्णुयोग होता है।

फल: जिसके हाथ में विष्णु योग हो यह व्यक्ति समस्त ऐश्वर्य का स्वामी, आर्थिक दृष्टि से पूर्णत: सम्पन्न प्रवल भाग्यशाली, सुखमय जीवन व्यतीत करने वाला, भाषण कला में दूसरों पर प्रभाव डालने वाला तथा सभी प्रकार में सुखमय जीवन व्यतीत करने वाला होता है।



# वहायोगः



परिभाषा: यदि हथेली मे कही पर भी घ्वजा का चिह्न हो तो उसके हाथ में ब्रह्म योग होता है। ऐसा विद्वान कहते हैं।

फल: ब्रह्म योग में जन्म लेने ब:ला व्यक्ति समृद्ध जीवन व्यतीत करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति देवताओं, बाह्मणों तथा साधुओं पर पूर्ण श्रद्धा रखता है तथा चरित्रवान होने के साथ-साथ वह निरन्तर समाज से संबंधित शुभ कार्यों में रत रहता है।

# हरि योग :

परिभावा: जिसके हाथ में अध्य का चिह्न हो वह हरियोग सम्पन्त होता है।

फल: हिर योग रखने वाला व्यक्ति जीवन में सुखी ऐश्वर्य में जीवन व्यतीत करने वाला, विद्यावान चतुर, बात चीत में होशियार तथा अपने व्यक्तित्व से दूसरों पर प्रभाव डालने वाला होता है। इसके जीवन में आर्थिक दृष्टि से कोई न्यूनता नहीं रहती।



# हर योग:



परिभाषा: यदि जीवन रेखा के पास त्रिशूल का चिह्न हो पर उससे जीवन रेखा कटती नहीं हो तो हर योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह निरंतर अपनी उन्नित करने वाला, धार्मिक कार्यों में पूर्ण रुचि लेने वाला, परोपकारी, दयालु, सत्यवक्ता और निरंतर दूसरों का सहायक होता है।

# ब्रह्मा योग .

परिभाषा: जिसके हाथ में मणिबन्ध के पास शुक्र पर्वत पर हाथी का चिन्ह हो तो उसके हाथ में बह्या योग होता है।

फल: हथेली में ब्रह्मा योग रखने वाला व्यक्ति तेजस्वी और प्रखर बुद्धि का घनी होता है। ऐसा व्यक्ति घीर, गम्भीर समाज सुधारक और अपने ग्राप पर पूरा भरोसा रखने वाल होता है। उसमें आत्म विश्वास जरूरत से ज्यादा होता है।



### रवि योगः



परिभाषा: जिसके हाथ में सूर्य का चिह्न दिखाई दे योग होता है।

फल: जिसके हाथ मे यह योग होता है वह विज्ञान अनुसंघान आदि कार्यों में रुचि लेने वाला तथा तीव्र मस्तिष्क का स्वामी होता है। ऐसा व्यक्ति सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धाँत को मानता है। इसका व्यक्तित्व भले ही साधारण होता है; परन्तु इसकी प्रसिद्धि दूर-दूर तक होती है और अपने जीवन में पूर्ण यहा तथा सम्मान प्राप्त करता है।

### पति त्याग योग .

परिभाषा: जिस स्त्री के हाथ में गुरु पर्वत पर चक का निक्षान हो तो पति त्याग होता है।

फल: जिस स्त्री के हाथ में ऐसा योग होता है उस स्त्री को उसका पति यातो छोड़ देता है यातलाक दंदता है।

टिप्पणी: यदि पुरुष के हाथ में ऐसा चिन्ह हो तो पत्नी उसे छोड़ देती है और पत्नी ग्रागे बढ़ कर उससे तलाक ले नेती है।



# गर्भपात योग :



परिभाषा : जिसके हाथ में शुक्र पर्वत पर रेखाओं मे पर्वत का चिह्न बना हो तो गर्भपान योग होता है।

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह स्त्री कुछ विशेष कारणों से गर्भपात करा देती है।

टिप्पणी : इसके अलावा इससे सम्बन्धित निम्न योग भी है :

- १. यदि संतान रेखा पर सफेद बिन्दू हो।
- २. यदि सन्तान रेखा पर एक आड़ी रेखा हो।

# युप योगः

परिभाषा: यदि हथेली में कहीं पर वृक्ष का चिन्ह दिखाई देतो यूप योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति आत्म केन्द्रित, निस्वार्थ माव रखने वाला, थोड़े में ही सतोष रखने वाला तथा कमजोर चरित्र वाला व्यक्ति होता है।



#### नव योगः



परिभाषा: जिसके हाथ में कही पर मी स्तम्भ का चिह्न हो तो नव योग होता हैं।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति जीवन में सुखी, सफल एवं गृहस्थ जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट रहने वाला ष्यक्ति होता है।

# दण्ड योग:

परिभाषा: जिसके हाथ में कही पर भी तलवार का विन्ह हों तो उसके हाथ में दण्ड योग होता है।

कल : जिसके हाथ में यह योग होता है उसके जीवन में पत्नी से बराबर मतभेद बना रहता है। पूर्ण संतान सुख उसे प्राप्त नहीं होता तथा एक प्रकार से उसके गृहस्य सुख में न्युनसा रहती है।



### शक्तियोग:



परिभाषा: जिसके हाथ में कहीं पर मी धनुष का विह्न दिखाई दे उसके हाथ में शक्ति योग होता है।

कल : जिस जातक के हाथ में शक्ति योग होता है वह व्यक्ति स्वार्थी लोभी, आलसी, तथा अन्य लोगों द्वारा अप-मानित होता है। ऐसे व्यक्ति के पास अगर द्रव्य होता भी है तो वह मूर्खतापूर्ण कार्यों में उड़ा देता है। समाज में ऐसे व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं होता।

# श्रीमहालक्ष्मी योगः

परिभाषा: जिसके हाथ में कहीं पर भी तराजू का चिन्ह दिखाई देतो वहां श्री महालक्ष्मी योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह लाखों में खेलने वाला तथा धर्मात्मा होता है तथा उसकी प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैली हुई होती हैं। जीवन में वह सभी दृष्टियों से सुखी सम्पन्न एवं सन्तुष्ट रहता है।



# धनवृद्धि योग :



परिभाषा: जिसके हाथ में कहीं पर भी कलश का चिन्ह दिखाई दे तो धनवृद्धि योग समक्षना चाहिए!

फल<sub>़</sub>: जिसके हाथ में यह मोग होता है उस व्यक्ति को निरंतर धन की प्राप्ति होती रहती है तथा उनका बैक बैलेंस बढ़ता ही रहता है।

# ग्रकस्मात् घन प्राप्ति योगः

परिभाषा : जिसके हाथ में कहीं पर भी कच्छप यानी कछुए का सा चिद्ध हो तो प्रकस्मात् घन प्राप्ति योग बनता है।

कल : जिसके हाथ में यह योग होता है उसे जीवन में कई बार भचानक धन लाभ होता रहता है।



### ऋषि योग :



परिभाषा: यदि हाथ में कहीं पर भी कुण्डल का चिह्न दिखाई देतो ऋषि योग होता है।

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति परोपकारी, ईक्वर पर ग्रास्था रखने वाला, सत्य वचन वोलने वाला एवं धार्मिक होता है।

बुर्खर्ष योग :

परिभाषा : जिसके हाथ में कहीं पर मी अञ्चलोण का चिह्न हो तो उपरोक्त योग होता है।

कल : यह योग रखने बाला व्यक्ति अत्यन्त कोघी, सूंखार, दुष्ट तथा कुख्याति प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। ऐसा योग डाकुओं के हाथ में देखा जा सकता है।





# गरुड् योग :

वरिभावा : यदि हाथ में कहीं पर भी बेदी का जिल्ल हो तो गरुड़ थोग होता है।

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह सुन्दर, सुशील, शिक्षित एवं आकिषत व्यक्तित्व वाला जातक होता है परन्तु उसकी मृत्यु जहर खाने से होती है।

# रज्जु योग :

परिभाषा : जिसके हाथ में कहीं पर भी सर्पका चित्र हो या रस्सी का सा चित्र हो तो रज्जु योग होता है।

फल : जिस व्यक्ति के हाथ में यह योग होता है वह जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करता है। ऐसे व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है और उम लक्ष्य की झोर वह निरन्तर गति-शील रहता है। ऐसा व्यक्ति निरन्तर कार्य करने वाला तथा ईर्ष्याल प्रकृति का होता है।



# मूसल योग :



परिभाषा : जिसके हाथ मे घान कूटने के मूसल के समान कोई चिह्न हो तो वहां मूसल योग होता है।

फल : जिसके हाथ में मूसल योग होता है वह जीवन में उच्च अधिकारियों के द्वारा सम्मान प्राप्त करता है तथा स्वयं भी श्रेष्ठ अधिकारी होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में आधिक दिष्ट से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती।

#### नल योगः

परिभाषा : जिसके हाथ में रथ का चिह्न हो तो बहां नल योग होता है।

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति दूरदर्शी तथा दृढ़ निश्चयी होता है। ऐसा व्यक्ति धपने लक्ष्य की धोर बराबर ध्यान रखने वाला परन्तु स्वभाव से हठी होता है। इसके जीवन में घन की कमी नहीं रहती परन्तु जीवन के ३४ वें वर्ष में धंग-मंग होता है।



#### गौ योग :



परिभाषा : यदि हाथ में कही पर भी अंकुश का चिह्न दिखाई दे तो वहां गौ योग होता है।

कल : जिसके हाथ में गौ योग होता है वह व्यक्ति श्रेष्ठ एवं सम्पन्त परिवार में जन्म लेता है तथा जीवन भर राजा के समान ऐक्वयं का भोग करता है। ऐसा व्यक्ति शारी-रिक दृष्टि से स्वस्थ, मधुर तथा नम्रता पूर्ण व्यवहार करने वाला होता है। अनुलनीय धन सम्पत्ति का स्वामी होने के साथ साथ वह व्यक्ति नम्र परोपकारी भीग धार्मिक स्वभाव रखने वाला व्यक्ति होता है।

# गाल योगः

परिभाषाः जिसके हाथ में कहीं पर भी बिच्छूका चिक्त दिखाई देतो वहांगाल योग होता है।

फल: गाल योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति सहन-शील, नम्र भ्यवहार करने वाला, विरोधियों को भी क्षमा देने वाला, होनहार, सम्पत्तिवान तथा ऊंचे म्रादर्श का धनी होता है। समाज में ऐसे व्यक्ति का सम्मान होता है तथा जीवन में मौतिक भौर आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्णतः सफल कहा जाता है।



#### सन्यास योग :



परिभाषा: यदि जीवन रेखा के उद्गम के श्रासपास चिड़िया का सा चिह्न दिखाई दे तो सन्यास योग होता है।

फल: जिसके हाय में सन्यास योग होता है वह व्यक्ति यौबनावस्या में ही घरबार छोड़कर सन्यासी बन जाता है भीर सन्यास के क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है।

#### पवम योग:

परिभाषा: जिस हाथ में कहीं पर भी पद्म का चिह्न दिसाई दे तो उस जातक के जीवन में पद्म योग होता है।

फल: पद्म योग से सम्पन्न व्यक्ति सुर्खी, धनवान, सफल एवं सम्मान प्राप्त व्यक्ति होता है।



# नागेन्द्र योग:



परिभावा: जिसके हाथ में कहीं पर मी कंकण का चिह्न दिखाई देतो वहां नागेन्द्र योग होता है।

कल: जिसके हाथ में नागेन्द्र योग होता है वह व्यक्ति स्वस्थ, सबल एवं ग्राकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है तथा जीवन में ग्राधिक दृष्टि से पूर्णतः सुखी एवं सफल होता है।

### त्रिलोचन योग:

परियादा: जिसके हाथ में कहीं पर मी नरमुण्ड का चिक्क दिखाई दे तो त्रिनोदन योग माना जाता है।

फल: जिसके हाथ में जिलोचन योग होता है वह ज्यक्ति दीर्घायु तथा समाज में पूर्ण सम्मानित ज्यक्ति होता है। ऐसा ज्यक्ति शत्रुद्धों का प्रबल संहारक होता है। राज-नीति में यह ज्यक्ति चतुर होता है तथा अपनी योग्यता एवं चतुराई के बल पर मन्त्री स्तर तक पहुँचने में सक्षम होता है।



#### चन्द्र योगः



परिभाषा: जिसके हाथ में कहीं पर भी चन्द्रमा का चिह्न दिलाई देतो वह चन्द्र योग होता है।

फल: जिसके हाथ में चन्द्र योग होता है वह व्यक्ति नेता या नेता के समान होता है। जीवन में वह पूर्ण सुखों का भोग करता है। आधिक दृष्टि से कोई न्यूनता नहीं रहती। वह व्यक्ति साहसी, चतुर तथा प्रत्येक कार्य में दक्ष होता है।

# चक्र योगः

परिभाषा: यदि शनि पर्वत पर चक्र का चिह्न दिखाई देतो वहां चक्र योग समक्रना चाहिए।

फल: जिस व्यक्ति के हाथ में चक्र योग होता है वह उच्च प्रधिकारी, धन सम्पत्ति का मालिक एवं निष्पक्ष न्याय करने वाला सम्माननीय व्यक्ति होता है।



# चतुर्मुं स योग :

परिभाषा: यदि मणिबन्ध के ऊपर मछली की सी आकृति हो तो वह चतुर्मुं स योग होता है।

फल: जिस व्यक्ति के हाथ में यह योग होता है वह कंची शिक्षा प्राप्त, चतुर, एवं दूरदर्शी व्यक्ति होता है। वह कई कलाओं को मली प्रकार से जानता है तथा वह उदार, गुणवान, उच्च पदाधिकारी और मधुर माधी होता है।



#### मंशाबतार योगः



यदि हथेशी में कहीं पर भी ग्राम का चिह्न दिखाई दे तो अंशाबतार योग होता है।

ग्रंशावतार योग रखने वाला व्यक्ति राजा के समान होता है। तथा ग्रपने कार्यों से समाज में सम्मानित होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कई स्त्रियों के संपर्क में रहता है तथा उनका भोग करता है। कला पूर्ण वस्तुओं का शौकीन यह व्यक्ति कलाकारों का सम्मान करता है तथा अपने आप में धनवान होता है।

# सार्वभौम योग:

यदि हाथ में कही पर भी बाण का चिह्न दिखाई देतो वहा सार्वभौम योग होता है।

जिसके हाथ में कही यह योग होता है वह बचपन में यद्यपि गरीब होता है परन्तु यौवनावस्था मे पूर्णत: सुखी एवं सम्पन्न होता है तथा उसके जीवन की सभी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं।



# च्याब्रहन्ता योग ः



यदि हाथ में कहीं पर भी पुरुष के वेहरे का सा विन्ह होता है बहां यह योग होता है।

जिसके हाथ में यह थोग होता है वह व्यक्ति
गुणवान, चतुर, तथा परिस्थितियों के मनुसार भपने आपको
ग्रालने वाला व्यक्ति होता है। समा-चतुर, भाषण देने की
कला में प्रवीण ऐसा व्यक्ति समाज में उचित सम्मान प्राप्त
करता है। ऐसा व्यक्ति झमावान तथा गुणवान होता है और
सत्रुओं का नाश करने में पूर्ण समर्थ होता है।

# दृढ योगः

परिभाषा: जिसके हाथ में कहीं पर भी नेत्र का चिह्न दिखाई देतो वहां दृढ़ योग होता है।

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति दृढ़ निश्चय वाला साहसी, बलवान, तथा शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला होता है।



# भाग्यवान योगः



परिभाषा: जिसके हाथ में कहीं पर भी छतरी का सा चिह्न दिखाई दे तो वहा माग्यवान योग होता है।

कल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त चतुर, तथा बन्धु-बान्धवों का सहायक होता है। ऐसा व्यक्ति पूर्णतः भाग्यशाली कहा जाता है।

# कुल बर्द्धन योगः

परिभाषा : जिसके हाथ में कहीं पर भी चक्र का चिह्न हो तो बहां कुलबद्धंन योग होता है।

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति दीर्घायु, ऐक्वर्यशाली तथा अपने परिवार को ऊंचा उठाने वाला होता है।



# विहग योग:



परिभाषा : जिसके हाथ में उड़ते हुए पक्षी का सा चिह्न हो तो वहां विहग योग होता है।

फल: जिसके हाथ में विहग योग होता है वह व्यक्ति भज़ड़ालू, गोपनीय कार्यों को करने बाला यथा सी० ब्राई० डी० होता है।

परिभाषा : जिसके हाथ में कही पर भी शंख का विह्न दिखाई दे तो वहां ग्रुंगाटक योग होता है।

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति भ्रपनी साधारण स्थिति से ऊपर उठने वाला परिश्रम पूर्वक धन संचय करने वाला दीर्घायु तथा समस्त प्रकार के भोगों को भोगने वाला होता है।



# हल योग ::

परिभाषा: जिसके हाथ में हल का सा चिह्न दिखाई देता है तो वहां हल योग होता है।

फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह भूमि का स्वामी होता है तथा मूमि सम्बन्धी कार्यों में वह विशेष लाभ उठाता है। पशु पालन कृषि, मकान बनाना, या उसका विकय करना आदि कार्यों से वह श्रेष्ठ घन लाभ करता है तथा घन-पति होता है।



### कमल योग : 🧹



परिभाषा: यदि हाथ की दस उंगलियों में से समी उगलियों पर चक्र के निशान हों तो कमल योग होता है।

फल: जिसके हाथ में ऐसा योग होता है वह जातक विक्यात, समाज में सम्मान प्राप्त करने वाला, सुशिक्षित, बात जीत करने में चतुर, दीर्घायु, स्वस्थ एवं योग्य होता है।

# वापी योगः

परित्राचा : यदि दस उंगलियों में से नव उंगलियों पर चक्र के निशान हों तो वापी योग होता है।

कल: जिसके हाथ में ऐसा योग होता है वह सामारण श्रेणी से ऊपर उठने वाला नम्र, गुणवान, चतुर, तथा सुखी होता है।



#### मरुखेग योग :



परिभाषा : यदि मात्र दाहिने हाथ में चारों उगेलियो पर शंख के चिह्न हों तो मरुत्वेग योग होता है।

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह जीवन में कई विदेश यात्राएं करता है तथा समाज में पूर्ण सम्मानित जीवन व्यतीत करता है।

# बायु योग :

परिभाषा : यदि दाहिने हाथ की चारों उंगिलयां पर चक का चिह्न हो तो ऐसा योग कहलाता है।

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति सुम कार्यों को करने से एवं धार्मिक कार्यों में रुचि लेने से समाज में सम्मान प्राप्ट करता है तथा निरन्तर उन्नति करता रहता है।



### प्रभन्जन योग :



परिमाषा : जिसके दाहिने हाथ में तीन उंगलियो पर चक के चिक्क हों तो प्रमन्जन योग होता है।

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वे व्यक्ति जीवन में उन्मति करते हैं तथा व्यापार के कार्यों से विदेश यात्रा करते हैं।

#### पारिजात कोग:

परिभाषा : जिसके दाहिने हाथ में तीन उंगलियों पर शंख के चिह्न दिखाई दें तो पारिजात योग होता है।

कल : जिसके हाय में यह योग होता है वे व्यक्ति अपने जीवन के मध्य काल में भीर वृद्धावस्था में विशेष सुख प्राप्त करने हैं। अपने अधिकारियों ने लाभ उठाते हैं, तथा उच्च पद प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति सामाजिक रीति रिवाजों तथा रूढ़ियों का कट्टरता के साथ पालन करते हैं।



#### गन योग:



परिभावा : जिसके दोनों हायों में पांच शंख तथा तीन चक्र के चिह्न हों तो गगयोग होता है।

कल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति पशु पालक होता है। पशुभों के लेन देन अथवा कृषि कार्यों से वह मम्पन्न होता है तथा भ्रानन्द पूर्वक जीवन व्यतीत करता

# नवेश योगः

परिभाषा : जिसके दोनों हाथों मे मिलाकर पांच चक्र तथा तीन शंख के चिह्न हों तो नवेश थोग होता है।

फल : इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति दीर्घायु धम-वान, गुण-वान, चतुर, एवं प्रवल भाग्योदय वाला होता है। इसे जीवन में कई बार झांकस्मिक धन प्राप्ति होती रहती है।

टिप्पणी : संख और चक्र के चिह्न हाथों की उंग-र्वे सियों के मन्तिम सिरों पर ही देखने चाहिए ।



### कालनिवि योगः



कालनिधि योग **प्राटट लक्ष्मी योग**े

परिमाषा: जिसके दोनों हायो की उंगलियों में मिलाकर चार शंक्ष तथा चार चक्र के चिह्न हों तो वह व्यक्ति कालनिधि योग सम्पन्न होता है।

फल: जिसके हाथ में ऐसा योग होता है उसका रहन-सहन ऊंचा होता है। वह उत्तम स्वभाव बाला तथा उच्च पद।धिकारी होन के साथ-साथ माग्यशाली पुरुष कहा जाता है।

परिभाषा : जिसके हाथ में जीवन रेखा, स्वास्थ्य रेखा भाग्य रेखा तथा सूर्य रेखा स्यब्ट व दृढ़ हो तो अब्ट सकमी योग होता है।

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति अतुलनीय सम्पत्ति का स्वामी होताहै। भौतिक दृष्टि से उसके जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं तथा समाज में विशेष सम्मान होता है। ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं करने बाला, देश विदेश में सम्मान पाने वाला तथा पूर्ण भाग्यशाली कहा जाता है।



ब्रष्टलक्ष्मी बीग

# ललाट रेखाएं

हाथ की रेखाओं के अध्ययन के साथ-साथ एक कुशल हस्तरेखा शास्त्री के लियं यह मी आवश्यक है कि वह उस व्यक्ति के शरीर के अन्य अंगों का भी एक वृष्टि में अवलोकन कर ले और उनसे सम्बन्धित फल कथन भी अपने मन में निश्चय कर ले। ऐसा होने पर एक पूरा अध्ययन उसके मानस में हो सकता है और इस प्रकार उसका जो भविष्य कथन होगा वह अपने भ्राप में पूर्ण प्रामाणिक तथा श्रेष्ठ होगा।

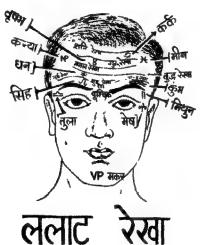

प्राचीन मृतियों ने ललाट पर सात रेखाएं बताई हैं। उनके अनुसार इन रेखाओं तथा उनसे सम्बन्धित ग्रहों के नाम इस प्रकार हैं:

- १ ललाट में केशों के निचले भाग में जो पहली रेखा है, उस रेखा के स्वामी शनि हैं।
  - २. इस रेला के नीचे जो दूसरी रेखा है उसके स्वामी गुरु हैं।
  - ३. तीसरी रेखा के स्वामी मंगल हैं।
  - जौबी रेखा के स्वामी सूर्य हैं।
  - प्र. पांचवी रेखा के स्वामी शुक्र हैं।
  - ६. छठी रेखा के स्वामी बुध हैं। तथा--
  - ७. सातवीं रेखा जो कि सबसे नीचे है इसके स्वामी चन्द्रमा है।



### ललाट पर राजियों के जिन्ह तथा स्थान :

- नेव इसका स्वरूप ग्रंकुश के समान होता है तथा वार्ये कान के ऊपर के भाग में इसका स्थान रहता है।
- वृष इसका चिह्न हिन्दी के चार के ग्रंक के समान होता है तथा माल के मध्य में इसका स्थान है।
- अध्यान क्रिसका चिह्न सीघी दो खड़ी रेखाएं (॥) हैं। इसका स्थान बायें कान के ऊपर के आग में मेष के पास में स्थित है।
- ४. कर्क इसका चिह्न सात के ओड़ा का चिह्न है पर इसमें एक सात का ग्रंक सीधा तथा दूसरे मात का अंक उल्टा होता है। इसका स्थान ललाट के ऊपर के भाग में होता है।
- सिंह उकार की मात्रा के समान इसका वृत्ताकार चिह्न होता है। यह दाहिनी मीं पर पाया जाता है।
- ६. कन्या अंग्रेजी के जुडे हुए एन पी के समान इसका चिह्न होता है। यह दाहिने माल पर होता है।
- ७. तुला नीचे सीधी रेखा और ऊपर धनुष के समान चिह्न तुला राशि का होता है। यह दाहिने कान के उच्चे भाग पर पाया जाता है।
- प्रिचक इसकी ब्राकृति एम के समान होती है। यह मुंह के ऊपर के हिस्से में दिखाई देता है।
- र चनु इसका चिह्न सजूर की शास्ता के समान होता है। यह दाहिने नेत्र के उरपरी भाग में दिसाई देता है।

- १० मकर ग्रंग्रेजी के वी पी के समान इसका चिह्न होता है। यह ठोडी के पास मिलता है।
- ११. कुम्भ टेई। दो रेलाघों वाला चिह्न कुम्भ का माना गया है। इसका स्थान बाई मीं होता है।
- १२. मीन ३६ के अंक के समान इसका चिह्न होता है। शरीर के वार्ये भास पर यह चिह्न मिलता है।

# ललाट पर ग्रहों के चिन्ह तथा स्थान :



- १ सूर्य इसका चिह्न भध्य बिन्दु युक्त वृत्त का चिह्न होता है। इसका स्थान दाहिने नेत्र में रहता है।
- २. चन्द्र धनुष के आकार का इसका चिह्न होता है। वार्ये नेत्र में इसका निवास होता है।
- मंगल तीन शासाओं वाला मंगल का चिह्न सिर के ऊपरी भाग पर दिस्साई देता है।
- ४ अष्ट्रम एक खडीरेखापर तिरछीरेखार्जसाचिह्न बुध काहोताहै। यह मुंहपर वास करताहै।
- प्रमुक दो के समान चिह्न गुरु का होता है। इसका निवास दाहिने कान पर होता है।
- ६. शुक्र धन के चिह्न के चारों झोर गोलाकार हो ऐसा चिह्न शुक्र का होता है। इसका निवास नासिका पर होता है।
- शनि ईकार के समान इसका चिह्न होता है। इसका निवास वायें कान पर रहता है।

#### ललाट रेका फल:

ऊपर ललाट पर सात रेखाओं का वर्णन पीछे की पंक्तियों में किया जा चुका है। इसके झलावा और अधिक सूक्ष्मता से विचार करने पर जात होता है कि दाहिने नेत्र के ऊपरी भाग में जो छोटी-सी रेखा होती है वह सूर्य की रेखा कहलाती है। इसी प्रकार वार्ये नेत्र के ऊपरी भाग में चन्द्र की रेखा मानी जाती है। भौंहों के बीच में शुक्र की रेखा तथा नासिका के अग्र भाग में विद्वान् लोग बुध रेखा मानते हैं।

इनके फल इस प्रकार कहे गए हैं:---

- ललाट के मध्य में गुरु रेखा टेढ़ी तथा वृत्ताकार हो तो वह व्यक्ति दुखों से पीड़ित रहता है।
- २. यदि गुरु की रेक्षा बीच में टेढ़ी तथा किनारों पर सीघी हो तो वह व्यक्ति यद्यस्वी होता है।
  - यदि शनि की रेखा टेढ़ी हो तो वह व्यसनी होता है।
- ४. जिसके ललाट में तीन रेखाएं सीधी सरल और स्पष्ट हों वह व्यक्ति मौभाग्यजाली होता है।
- यदि गुरु रेखा छोटी हो तया शनि रेखा छिन्न-भिन्न हो तो चिन्ता करने बाला, गुणवान तथा सम्मानीय व्यक्ति होता है।
  - ६. यदि गुरु की रेखा सर्पाकार हो तो वह व्यक्ति लोभी होता है।
- ७. जिसके ललाट में बहुत अधिक रेखाएं टूटी-फूटी हों तो वह व्यक्ति दुर्भाग्यणाली एवं रोगी होता है।
  - पदि मगल की रेखा छोटी हो तो वह दिरद्री होता है।
- धि गुरु और मंगल की रेखाएं बीच में टूटी हुई हों तो उसके पास निर-न्तर घन का ग्रभाव गहता है।
- १०. यदि शनि और गुरु की रेखाएं धनुष के आकार की हों तो वह व्यक्ति दुष्ट स्वमाव वाला होता है।
- ११. यदि शनि रेखा बहुत अधिक लम्बी और गहरी हो तो पर-स्त्री से सम्पर्क होता है।
  - १२ यदि मंगल रेखा सर्पाकार हो तो वह हत्यारा होता है।
- १३. जिसके नलाट में एक ही रेखा होती है तो वह नीच स्वभाव वाला तथा निरन्तर भटकने वाला होता है ।
- १४. यदि गुरु रेखा में शास्त्रायें निकलती हों तो वह व्यक्ति असत्य माणी तथा दुष्ट होता है।
  - १५. यदि नलाट में चार रेखाएं हों तो वह सम्बरित्र तथा बुढिमान होता है।

- १६. यदि गुरु सनि भीर मंगल की रेखाएं टूटी हुई हों तो वह सीभाम्यहीन कहलाता है।
- १७. यदि सलाट में बालों के नीचे कई छोटी-छोटी रेखाएं हों तो वह जल में इब कर मृत्यु को प्राप्त होता है।
- १८. यदि शनि व मंगल की रेखाएं टूटी हुई हों तथा गुरु की रेखा नीचे की तरफ भुकी हुई हो तो वह सीभाग्यशाली एवं धनवान होता है।
- १६. यदि गुरु और शनि की रेखाएं परस्पर मिल गई हों तो उसकी मृत्यु फांसी से होती है।
- २०. यदि शनि की रेखा बहुत ग्रधिक गहरी ग्रीर भुकी हुई हो तो वह हत्यारा होता है।
- २१. यदि ललाट में सर्प के आकृति की एक ही रेखा हो तो वह बलवान होता है।
- २२. यदि मंगल ग्रीर शनि की रेखाएं सर्प के फल की तरह हों तो उस व्यक्ति की फांसी से मृत्यु होती है।
- २३. यदि शनि रेखा लचीली हो गुरु रेखा भुकी हुई हो तथा सूर्य रेखा लम्बी हो तो वह व्यक्ति दीर्घायु, गुणवान तथा सौभाग्यशाली होता है।
- २४. यदि सूर्य रेखा छोटी भौर शुक्र रेखा लम्बी हो तो वह व्यक्ति संस्वरित्र चत्र और सौमाग्यणाली होता है।
- २४. यदि शनि रेखा छोटी हो, गुरु रेखा टूटी हुई हो तथा मंगल रेखा शासा दार हो तो बह व्यक्ति हत्यारा होता है।
- २६. यदि सूर्य रेखा बीच में कटी हुई हातों वह कोघी, कामी तथा आगड़ालू होता.है।
  - २७. यदि सूर्य रेखा वकाकार हो तो वह कठोर स्वभाव वाला होता है।
- २८ यदि सूर्य की रेखा बनुष के आकार की और घुक की रेखा बीच में से कटी हुई हो तो वह नम्र रसझ और धनी होता है।
  - २६. यदि मंगल भौर सूर्य रेवा सर्वाकार हो तो वह धनहीन होता है।
- ३०. यदि शनि रेखा लम्बी हो तथा मंगल की रेखा सर्पाकार हो तो वह धर्मात्मा दयालु और उच्च समाज मे रहने वाला होता है।
- ३१. यदि शनि सीर गुरु की रेखाएं ऊपरी भाग में ग्रद्धं चन्द्राकार हों तो वह व्यक्ति बहुत श्रधिक सौमाग्यशाली होता है।

- ३२. यदि दोनों मींहों के बीच में त्रिशूल का चिह्न होता है तो जीवन में उसका निष्णय ही भंग-भंग होता है।
- ३३. यदि शनि भौर गुरु की रेला सर्पाकार हो तो वह धूर्त स्वमाव वाला होता है।
- ३४. यदि सर्पाकार गुरुकी रेखा अनि रेखा के पास पहुँचती हो तो वह कलह-प्रिय होता है।
- ३४. यदि शनि रेसा पतली और गुरु रेसा मोटी तथा लम्बी हो तो वह नर जातक होता है।
- ३६. यदि मंगल की रेखा मुकी हुई हो तथा बुक रेखा वाहिनी मोर कटी हुई हो तो वह अभिमानी कोषी तथा पर-स्त्री-सेवी होता है।
- ३७. यदि शनि रेला गहरी हो तथा दोनों भौंहों के बीच में अधिक रोम हों तो यह एक से अधिक विवाह करता है तथा सम्पत्तिशाली होता है।
- ३ = . यदि गुरु की रेखा लम्बी भौर नचीली हो तो वह सुन्दर और सौमाग्य-शाशी माना जाता है।
- ३६. यदि सनि तथा गृरु की रेखाएं घनुष के भाकार की हों तो वह व्यक्ति पराक्रमी होता है।

#### शनि रेखाः



यदि शनि रेखा सीवी हो तों व्यक्ति बुद्धिमान होता है। यदि यह टेढ़ी-मेढ़ी हो तो वह चिड़चिड़ स्वभाव का होता है।

### गुरु रेखाः

यदि यह सीघी हो तो वह व्यक्ति ईमानदार होता है और टेढ़ी-मेड़ी या टूटी हुई हो तो वह अनैतिक कार्य करने वाला होता है।

#### मंगल रेखा:

यदि यह रेखा सीधी हो तो वह व्यक्ति प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। और यदि यह टेढ़ी-मेढ़ी हो तो वह प्रत्येक कार्य में असफल व्यक्ति माना जाता है।

# सूर्य रेखाः

यदि यह रेखा सीघी हो तो व्यक्ति बुद्धिमान तथा जीवन में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। और यदि-टेड़ी मेड़ी हो तो लोभी लालची और कंजूस होता है।

#### चन्द्र रेला :

यदि यह रेखा सीनी हो तो वह बुद्धिमान, चतुर तथा सूक्ष्मदर्शी होता है परन्तु यदि यह टेढ़ी-मेड़ी हो तो कमजोर दिमाग वाला माना जाता है।

### शुक्र रेला:

यदि यह रेका सीधी हो तो पुरुष सत्य पथ पर चलने वाला तथा समस्त प्रकार के सुक्षों को भोगने वाला होता है। तथा इसके विपरीत यह रेक्षा टेढी-मेढ़ी हो तो वह व्यक्ति प्रेम के क्षेत्र में बदनाम होता है।

# वृष रेला :

यदि यह रेखा सीबी हो तो वह सफल मापण देने वाला तथा सामने वाले लोगों को प्रभावित करने वाला होता है। इसके विपरीत यदि यह रेखा टेड़ी-मेड़ी हो तो वह व्यक्ति असत्यवादी तथा धोखा देने वाला होता है।

- १. यदि ललाट में त्रिशूल का चिह्न हो तो वह दीर्घायु होता है।
- २. जिसके ललाट में सीप का चिह्न होता है वह अध्यापक तथा आदर्श व्यक्ति होता है।
  - ३. जिसके ललाट में नीली नसें दिखाई देती हों वे पापी होते हैं।
  - ४. यदि ललाट में स्वस्तिक का चिह्न दिखाई दे तो वह करोड़पति होता है।
  - ५. जिसकी ललाट छोटी होती है वे मन्द बुद्धि तथा घनहीन होते हैं।
  - ६. जिसकी ललाट ऊंची होती है वे राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं।

- ७. जिनको ललाट गोलाकार हो वे कंजूस होते हैं।
- जनकी सलाट में बर्द चन्द्र योग हो वे प्रसिद्ध उद्योगपति होते हैं ।
- जिनकी ललाट में बका या धनुष का चिह्न हो वे अतुल सम्पत्ति के स्वामी होते हैं।
- १०. जिमकी ललाट में त्रिशूल धौर शंख का चिह्न हो तो वह सौमाण्यशाली माना जाता है।

#### ललाट पर तिल व उनका फल:

प्रायः दो प्रकार के तिल देखने को मिलते हैं। १. काला तिल २. लाल तिल ।

प्रायः लाल तिल को शुभ और काले तिल को अधुभ माना गया है। कहीं-कहीं काला तिल भी अनुकूल भाना जाता है।

- यदि ललाट में शनि रेखा के दाहिनी ब्रोर लाल तिल हो तो वह व्यक्ति
   परिश्रमी बीर बनी होता है। यदि काले रंग का तिल हो तो वह चतुर होता है।
- २. शनि रेला के ऊपर भाग में लाल तिल हो तो वह स्त्रियों से विशेष प्रेम करने वाला और अपने कार्य को पूर्णता देन वाला माना जाता है। यदि यहां पर काले रंग का तिल हो तो स्त्रों के प्रेम में फंपकर बदनाम होता है।
- यदि शनि रेला के मध्य में या उसके नीचे तिल हो तो वह उरपोक होता
   शाल तिल होने पर भी यही फल पाया जाता है।
- ४. यदि काला तिल शनि रेखा के बाई ओर हो तो वह व्यक्ति जीवन में कई यात्राएं करता है। यदि लाल तिल हो तो इन यात्राओं से धन कमाता है।
- ५: यदि गुरु रेखा के दाहिनी भोर तिल हो तो वह उन्नति करने वाले होते हैं। यहां पर नाल तिल का भी यही फल है।
- ६. यदि गुरु रेखा पर ललाट के मध्य में काला या लाल तिल हो तो वह व्यक्ति बुद्धिमान भौर चतुर होता है।
- ७. यदि गुरु रेखा के बायें काला या लाल तिल हो तो बह व्यक्ति जीवन में सभी दृष्टियों से सुखी रहता है।
- यदि मंगल रेखा से दाहिने भाग में लाल या काला तिल हो तो वह व्यक्ति यशस्वी, धनवान तथा सुखी होता है।
- ६. यदि मंगल रेखा के मध्य में तिल हो तो वह सन्तानहीन होता है । यहां पर दोनों तिलों का एक ही फल समझना चाहिए ।

- १०. यदि मंगल रेखा के बाई और तिल हो तो ऐसा व्यक्ति रूड़ाई सम्बड़ा करने बाला तथा बहादुर होता है। लाल और काले तिल का एक ही फल समसना बाहिए।
- ११. यदि सूर्य रेखा के दाहिनी ओर तिल हो तो वह व्यक्ति जमीन, जायदाद आदि से लाग उठाता है।
- १२. यदि सूर्य रेखा के मध्य में तिल हो तो वह व्यक्ति वंभव सम्पन्न सुखी तथा यशस्त्री होता है।
- १३. यदि सूर्य रेखा के बाई घोर तिल हो तो उसका बृहस्य जीवन बराबर समस्या-प्रधान बना रहेगा।
- १४. यदि शुक्र रेखा के दाहिनी और काला या नाल तिल हो तो उनका दाम्पत्य जीवन अत्यन्त सुखी माना जाला है।
- १५. यदि नलाट में गुक्र रेखा के ऊपर लाल या काला तिस हो तो वह ज्यक्ति भौतिक दृष्टि से पूर्ण सुखी व सम्पन्न होता है।
- १६. यदि शुक्र रेला के बाई भोर काला तिल या लाल तिल हो तो ऐसा व्यक्ति कामी था पर-स्त्री-गामी होता है।
- १७. यदि बुध रेखा के दाहिनी और काला या लाल तिस हो तो वह व्यक्ति सफल व्यापारी होता है।
- १८. यदि बुच रेखा के मध्य में तिल हो तो ऐसे व्यक्ति दूरदर्शी तथा सम्पन्न होते हैं।
- १६. यदि बुध रेखा के बांई श्रोर काला या लाल तिल हो तो ऐसा व्यक्ति डरपोक कायर तथा अपना काम स्वयं विगाइने वाला माना जाता है।
- २०. यदि चन्द्र रेखा के दाहिनी कोर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति समाज में यशस्वी क्रीर आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न होता है।
- २१. यदि चन्द्र रेखा पर लाल या काला तिल का चिह्न हो तो ऐसा व्यक्ति भल्पभायु होता है और उसे गुप्त रोग रहते हैं।
- २२ मदि जन्द रेखा के बाई घोर लाल या का ने निन क विज्ञ हो तो एस । व्यक्ति दूसरों को तकलीफ देने वाला होता है।
- २३. यदि बार्ये कान के ऊपर कनपटी पर तिल ही तो उनका पूरा श्रीवन दुखमय व्यतीत होता है।
- २४. यदि बार्ये नेत्र की मींहों के पास में तिस हो तो ऐसा व्यक्ति एकान्स-बासी तथा सामान्य जीवन निर्वाह करने वाला होता है।

- २५. यदि बरोनी के पास में तिल हो तो वे असफल व्यक्ति बाने जाते हैं।
- २६. यदि लसाट की दाहिनी कनपटी पर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति प्रेमी समृद्ध तथा सुसपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला होता है।
  - २७. यदि दाहिने कान के पास तिल हो तो ये व्यक्ति साहसी होते हैं।
- २८. यदि दाहिने माग के भौंह के पास में तिल हो तो इनकी आंखें कमजोर होती हैं।
- २१. यदि दाहिनी नासिका की भोर तिल हो तो वह व्यक्ति घनवान, सुस्ती और सफल होता है।
- ३०. यदि दाहिनी ग्रांख के नीचे तिल का चिह्न हो तो वे समृद्ध तथा सुसी होते हैं।
- ३१. यदि नासिका के मध्य मान में तिल हो तो वह व्यक्ति यात्रा करने बाला तथा दुष्ट स्वभाव वाला होता है।
- ३२. यदि नासिका के बायें भाग पर तिल हो तो बहुत अधिक प्रयत्न करने के बाद सफलता प्राप्त करता है।
- ३३. यदि ऊपर के होठ पर तिल का चिह्न हो तो ऐसा व्यक्ति अत्यिकि विसासी और स्थियों का शौकीन होता है।
- ३४. यदि नीचे के होठ पर तिल का चिह्न हो तो ऐसा व्यक्ति निर्धन होता है तथा जीवन भर गरीबी में दिन व्यतीत करता है।
- ३५. यदि ठोडी पर तिल हो तो वह व्यक्ति झपने काम में ही लगा रहने बाला होता है तथा लगभग स्वार्थी होता है।
- ३६. यदि गर्देन पर तिस हो तो वे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं तथा अपने प्रयत्नों से घन संचय करते हैं।
- ३७. यदि बार्ये गाल पर तिल का चिह्न हो तो उसके जीवन में घन का अभाव रहता है। परन्तु उसका गृहस्य जीवन सामान्यत: सुखमय रहता है।
- ३८. यदि दाहिने गाल पर तिल का चिह्न हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान तथा उन्नति करने बाला होता है।
- ३१. यदि नार्ये कान के ऊपरी सिरे पर तिल का चिह्न हो तो वे व्यक्ति दीर्घायु पर कमजोर शरीर के होते हैं।
- ४०. यदि दाहिने कान के ऊपरी सिरेपर तिल का जिल्ल हो तो वे व्यक्ति सरल स्वभाव के तथा युवावस्था में पूर्ण उन्निति करने वाले होते हैं।
  - ४१. यदि सिर पर तिल का चिह्न हो तो व्यक्ति घनवान होता है।

४२. यदि सिर के दाहिनी धोर तिल का चिह्न हो तो सनाज में उसका सम्मान बहुत अधिक होता है।

४३. यदि सिर के बार्ये भाग की बोर तिन का चिह्न हो तो वह जीवन भर

परेशानियां उठाता है।

४४. यदि दोनों मींहों के बीच में तिल का चिह्न हो तो वे दीर्घायु धार्मिक तथा उदार हृदय के होते हैं।

४५. यदि बांख के ऊपर या नीचे तिल हो तो वह व्यक्ति चनवान, बुद्धिमान एवं चतुर होता है।

४६. यदि गाल पर लाल तिल का चिह्न हो तो वे चनवान होते हैं, परन्तु अपनी मूर्खता से धन बरबाद कर देते हैं।

४७. यदि दाहिनी हथेली पर लाल तिल का चिह्न होता है तो वह वनवान होता है।

४८. यदि बांग्रें हाथ में तिल होता है तो वह बुद्धिमानी से व्यय करने वाला होता है।

बस्तुतः हाथ की रेक्षाओं के साथ ही साथ चेहरे पर या अन्य स्थानों पर दिखाई देने वाले तिलों का भी अध्ययन करना चाहिए जिससे उस व्यक्ति के बारे में पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त की जा सके।

# शरीर लक्षण

हाय की रेकाफ्रों के अध्ययन के साय ही साथ व्यक्ति के शरीर का सामान्य झान भी होना आवस्यक है। शरीर की आकृति को देखते ही उसके बारे में आशा मविष्य कथन तो स्वतः ही हो जाता है।

नीचे मैं पाठकों की जानकारी के लिये शरीर के सामान्य लक्षणों को संक्षिप्त क्य में स्पष्ट कर रहा हूं:

#### जान :

- यदि कान उमरे हुए हों तथा कान की नोंक सुढौल तथा बड़ी हो तो बह सौमाग्यशाली होता है।
  - २. यदि कान जन्म से ही तम्बे हों तो वह सुबी व्यक्ति होता है।
  - जिसके कान मोटे हों वह कोमल स्वमाव का होता है।
  - ४. जिसके कान छोटे-छोटे हों वह बुद्धियान होता है।
  - प्र. शंस के समान कान वाला व्यक्ति भिलिट्री में ऊंचे पद पर पहुंचता है।
  - ६. चपटे कानों बाला व्यक्ति भोगी होता है।
  - ७. बड़े-बड़े रोम युक्त कान दीर्घायु को स्पष्ट करते हैं।
  - बहुत मोटे कान नेतृत्व करने वाले का सूचक होता है।
  - ६. अत्यन्त छोटे कान वाला व्यक्ति कंजूस होता है।
  - १०. सुबे हुए कान दरिद्रता की निशानी है।
  - ११. सम्बे और फैंसे हुए कान क्रूर व्यक्ति का परिचय देते हैं।
  - १२. बड़े कान वाला व्यक्ति पूजनीय होता है।
  - १३. विकनाई रहित कान कमजोरी का सूचक है।
  - १४. स्त्रियों के कानों पर केस होना विववापन का सूचक है।
  - १४, स्त्री के कान सम्बे हों तो अच्छे होते हैं।

#### नाड

| नकि की आकृतियां |          |     |
|-----------------|----------|-----|
| <b>1</b> Se     | 3        | 4   |
| <b>%</b>        | 8        | (G) |
| <b>?</b>        | (2)      | (J) |
| <b>\$</b>       | <b>@</b> | 3   |

- १. यदि चार मंगुल लम्बी नाक हो तो वे दीर्घायु होते हैं।
- २. जिसकी नाक उभरी हुई हो वे सदाचारी होते हैं।
- ३. हाथी के समान नाक बाला व्यक्ति भोगी होता है ।
- ४. तोते के समान नाक रखने वाला व्यक्ति सुबी होता है।
- ५. जिसकी नाक सीधी हो वह सौभाग्यशाली होता है।
- ६. जिनके नथुने छोटे हों वह माग्यवान पुरुष होते हैं।
- ७. जिसके नाक का आगे का हिस्ता देवा हो वह वर्शीवक दृष्टि से सम्पन्न होता है।
  - नुकीली नाक वाला राजा होता है।
  - छोटी नाक वाला धर्मात्मा होता है।
- १०- जिसकी नाक का बागे का हिस्सा दो भागों में बंटा हुवा हो वह विका होता है।
  - ११. चपटी पाक बासा व्यक्ति सरस स्थलाव बासा होता है।
  - १२. कटी हुई नाक वाला व्यक्ति पापी होता है।
  - १३. दाई मोर मुकी हुई नाक कमबोरी का चिह्न है।

- १४. बड़े नथुने श्रेष्ठ कहताते हैं।
- १५. स्त्रियों में यदि नाक छोटी हो तो वह मजदूर स्वमाव बाकी होती है।
- १६. चपटी और सम्बी नाक बाली स्त्री विषवा होती है।
- १७. बदि नाक के जागे का हिस्सा लम्बाई लिए हुए हो तो बह रानी के समान मुख भोगती है।
- १८. यदि नाक के जागे की नोंक पर काला तिल या मस्सा हो तो वह दुराचारिणी होती है।
  - १६. ब्रत्यधिक लम्बी नाक बाली स्त्री सुखहीन होती है।
  - २०. सुडौल भीर समान छिद्र वाली नाक श्रेष्ठता की सूचक है।

#### मुत्तः

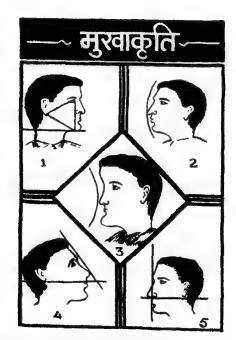

- १. यदि छोटा मुंह हो तो वह अच्छा कह्नाता है।
- २. यदि बहुत अधिक फैला हुआ तो यह दरिद्रता का सूचक है।
- ३. यदि मुंह चौडाई सिए हुए हो तो धशुम कहलाता है।

#### गर्बन :

- १. छोटी गर्दन वाला भाग्यशाली होता है।
- २. गोल भीर मजबूत गर्दन वाला व्यक्ति धनवान होता है।
- ३. शंस के समान गर्दन वाला व्यक्ति राजा होता है।
- ४. मैसे के समान मोटी गर्दन दाला व्यक्ति बलवान होता है।
- ५. बैल के समान गर्दन वाला व्यक्ति अस्पायु होता है।
- ६. लम्बी गर्दन वाला व्यक्ति भोगी होता है।
- ७. टेढी गर्दन बाला शुगलकोर होता है।
- लम्बी और चपटी गर्दन वाला दुःस्री होता है।
- ह. मांसहीन गर्दन निर्धनता की सुचक है।
- १०. चार ग्रंगुल वाली गर्दन सबसे श्रेष्ठ मानी गई है तथा गर्दन का चेरा २४ मे २६ ग्रंगुल का अत्यन्त श्रेष्ठ होता है।
  - ११. बड़ी-बड़ी हड़िडयों से युक्त गर्दन निर्धनता की सूचक होती है।
  - १२. यदि स्त्रियों के गले का मणियां सीघा हो तो वह दीर्घायु होती है।
  - १३. यदि गले की गुटकी ऊंची हो तो वह सौभाग्यदायी होती है।
  - १४. मांस मे भरी हुई सुन्दर गर्दन श्रेष्ठता की सूचक होती है।
  - १५. तीन रेखाओं में युक्त गर्दन वाली स्त्री वनी होती है।
  - १६. जिस स्त्री के गले में हिंडडमां दिखाई देती हों वे दुर्भाग्य युक्त होती हैं।
  - १७. मोटी गर्दन वाली स्त्री विधवा होती है।
  - १८. जिसके गले में नाड़ियां दिखाई देती हों वे दरिद्री होती हैं।
- १६. जिस स्त्री की गर्दन बहुत अधिक लम्बी हो वह कुल का नाम करने बाली मानी जाती है।
- २०. जिसकी गर्दन सुन्दर, सुदौल चार अंगुल वाली हो वह श्रेष्ठ होती है। चित्रक: (ठोढ़ी)
  - १. यदि चिबुक गोल या मांस से मरी हो तो वह चनवान होता है।
  - २. लम्बी पतली और दुबली चिबुक दरिद्रता की सूचक होती है।
  - ३. यदि अबड़े गोल हों तो सुम कहे जाते हैं।
  - ४. यदि ठोड़ी का अग्रभाग सुन्दर और कोमल हो तो सुभ है।
  - प्र. यदि ठोड़ी के घाने के भाग में ललाई दिखाई दे तो अबुभ होता है।
- ६. यदि स्त्री की विश्वक दो उंत्रुक्ती की मासम तथा सुन्दर हो तो वह सीभाग्यशाली स्त्री होती है।
  - ७. रोम युवत विबुक रक्षने वाली स्त्री दुराचारिकी होती है।

### क्पोल :

- १. यदि फूले हुए गाल हों तो वह व्यक्ति सुखी होता है।
- २. मासल कपोल भोगी होने की सूचना देते हैं।
- ३. जिनके गाल सिंह के समान उमरे हुए हों वे राजा होते हैं।
- ४. मांस रहित पिचके हुए गाल दुख भोगी होते हैं .
- ५. फूले गाल बाला व्यक्ति मंत्री होता है।
- ६. निर्मेल तथा सुन्दर गाल जिन स्त्रियों के होते हैं वे श्रेष्ठ कही जाती है।
- ७. जिन स्त्रियों के गालों पर रोम हों वे दुसी होती हैं।
- मदि गालों पर नाड़ियां न दिलाई देती हों तो वह देवी के समान होती है।
- ह. जिसके गाल गड्ढेदार हों वह पूर्ण भौतिक तथा घोकीन मिजाज की स्त्री होती है।

# होंठ :

- १. शाल होंठ वाले व्यक्ति वनदान होते हैं।
- २. गुलाबी होंठ वाले व्यक्ति बुढिमान होते हैं।
- ३. मोटे होठ बाला व्यक्ति धर्मात्मा होता है।
- ४. जम्बे होंठ वाला व्यक्ति भोगी होता है।
- ५. ऊबड़ साबड़ होठ वाला व्यक्ति दुख पाता है।
- ६. कड़े-सूखे पतले तथा कान्तिहीन होठ निर्धनता के सूचक होते हैं।
- ७. जिस स्त्री के होठ लाल तथा चिकने हों वह श्रेष्ठ होती है।
- जिसके होठ के बीच में रेखा दिखाई दे वह सौभाग्यशाली दिखाई देती है।
- बाढ़े-तिरक्के होंठ वाली दुर्माग्यशालिनी होती है।
- १०. काले और मोटे होंठ वाली स्त्री पति-सुख-हीन होती है।
- ११. बहुत प्रिषक मोटे होठ वाली स्त्री कलह करने वाली होती है।
- १२. ऊपर का होठ कोमल भुका हुवा तथा चिकना हो तो वह सौमाग्यदायी होती है।
  - १३. यदि नीचे का होंठ उत्परकी जोर उठा हुआ हो तो वह विचवा होती है।
  - १४. गोल तथा लालिमा लिए हुए होंठ वालीपूर्ण पति सुख प्राप्त करती है।

#### र्वात :

 जिस व्यक्ति के दांत सीघी रेखा में समाम रूप से उठे हुए और चिकने हों तो वह व्यक्ति घनवान होता है।

- २. लम्बे दांत वाले व्यक्ति धनी होते हैं।
- ३. बन्बर की तरफ मुके हुए दांत बाले व्यक्ति दरिव्री होते हैं।
- ४. काले अवड़-सावड़ दांत वाले व्यक्ति परेशानी उठाते हैं।
- ५. बतीस दांत वासे व्यक्ति भाग्यवान होते हैं।
- ६. तीस दांत वाले घन के अगाव में चिन्तित रहते हैं।
- ७. इकलीस बांत वाले भोगी होते हैं।
- इससे कम बांत बाले व्यक्ति हमेशा दिखी रहते हैं।
- जिनके बांत बीरे-बीरे उलड़ते हैं वे दीर्घ जीवी होते हैं।
- १०. जिस व्यक्ति के दांत एक दूसरे से अलग भलग हों वह न्यक्ति दूसरों के भन पर मौज करता है।
- ११. जिन स्त्रियों के दांत नोंकदार एक सीच में सफोद और जापस मैं मिले हुए हों वे स्त्रियां सीमाग्यकाली होती हैं।
- १२. जिन रिनयों के ऊपर तथा नीचे सोलह-सोलह दांत हों तथा नी दूथ के समान क्वेत रंग के हों वे पति की अस्यन्त प्रिय होती हैं।
  - १३. जिन स्त्रियों के दांत बहुत छोटे-छोटे हों वे दुवी रहती हैं।
- १४. जिनके नीचे के जबड़े में अधिक दांत हों उनको मां का सुख नहीं मिलता।
  - १५. भयंकर तथा टेढ़े-मेढ़े दात वाली स्त्री विषवा होती है।
  - १६. सफेद मसूढ़े वाली स्त्री कुटिल होती है।
  - १७. मोटे और डरावने दांत वाली स्त्री कष्ट भोगने वाली होती है।
- १ म. यदि दांत अलग-अलग हों और बीच में दूरी हो तो बह दुराचारिणी होती है।
- १६. यदि दांत के ऊपर दांत आये हुए हों तो वह चतुर, स्वार्यी, तथा पति को उंगली पर नवाने वाली होती है।
  - २०. जिनके मसूढ़े काले हों वह चोर होती हैं।

# जीम :

- जिस पुरुष की जीभ शाल पतिसी और नरम हो वह ज्ञानवान चतुर तथा ईश्वर भक्त होता है।
- २. जिसका जागे का माग गुकीला हो तका सलाई लिये हुए जीम हो वह पूर्ण वैभव सुख प्राप्त करता है।
  - जिसकी जीन गफेदी लिये हुए हो वे बदगाबा होते हैं ।

४. काली या नीली जीभ वाले व्यक्ति निर्धन होते हैं।

प्र. मोटी भीर एक समान चौड़ी अथवा पीले रंग की बीम हो तो वह व्यक्ति मूर्ख होता है।

६. जिस पुरुष की जीम नाक को ख़ूती हो वह उच्च कोटि का साघक या योगी होता है।

७. लम्बी जीभ बाला व्यक्ति स्वष्टबादी होता है।

नौड़ी जीम वाला व्यक्ति जरूरत से ज्यादा खर्च करने वाला होता है।

 है. जिन स्त्रियों की जीभ कोमल, लाल तथा पतली होती है वे सौभाग्यशाली होती हैं।

१०. जिन स्त्रियों की जीम संकीण होती है वे प्रजुम कहलाती हैं।

११. जिस स्त्री की जीम मोटी हो वह पूर्ण आयु नहीं प्राप्त करती।

१२. लाल रंग की जीभ रखने वाली स्त्री श्रेष्ठ पति से शादी करती है।

१३. काली जीम वाली स्त्री भगड़ालू होती है।

१४. बहुत ग्रधिक चौड़ी जीभ वार्ली स्त्री निरन्तर दुख उठाने वाली होती है।

### हास्य :

१. हंसते समय जिनके दांत बाहर नहीं आते वे उत्तम व्यक्ति होते हैं।

२. जो व्यक्ति हंसते समय सिर भीर कंघा फडकाते हैं वे भोगी श्रयवा पापी होते हैं।

आंख ग्दकर हंसने वाले व्यक्ति अधामिक होते हैं।

४. जिसका मुल हमेशा मुस्कराता रहता है वह जीवन में निरन्तर उन्नति करता रहता है।

जिस स्त्री के हंसते समय दांत न दिखाई पड़ें और थोड़ा-सा मुह खुले वह
 स्त्री सौभाग्यशाली होती है।

६ यदि हंसते समय स्त्री बार-बार कांपती हो या जोरों से खिलखिलाती हो वह रिंक मिजाज की तथा पर पुरुष से सम्बन्ध रखने वाली होती है।

७. जिस स्त्री के हंसते समय गास में गड्ढ़े पड़ते हों वह पर पुरुष की इच्छा रखने वासी होती है।

# स्बर: (स्त्रियों के लिए)

बोलते समय जिस स्त्री का स्वर वीणा के समान हो वह श्रेष्ठ होती है।

२. कोकिस-सा स्वर वाली भाग्यशाली स्त्री मानी जाती है।

- ३. जिसकी व्यति मोर के समान हो उत्तका बनी पुरुष के विवाह होता है।
- ४. फटे बांस सी बाबाज रखने वाली स्त्री दुखी होती है।
- ५. भरवराहट सी धाबाज बाली स्त्री दुखी होती है।

# विशेष तथ्य : (स्त्रियों के लिए)

- तम्बी और काली पुतली लिये हुए जिस स्त्री की जांचा हो वह श्रेष्ठ होती है।
- २. छोटे छोटे और काले बालों वाली पलक जिस स्त्री के हों वह सौमाग्य-शाली होती है:
  - ३, हरिण के समान नैन वाली स्त्री शुम लक्षण वाली मानी गई है।
  - ४. गोल या बिल्ली की तरह आंख रखने वाली स्त्री कुटिल होती है।
  - ५. जिस स्त्री की दोनों घांसें पीली होती हैं वह कामातुर होती है।
- ६. जिस स्त्री के दोनों नेत्र ललायी लिये हीं वह पर-पुरुष के साथ विचरण करने वाली होती है।
  - ७. जिस स्त्री के नेत्र जल से भरे हुए होते हैं वे शुम कहलाते हैं।
  - जो स्त्री देखते समय ग्रांख फाड़ती हो वह कृटिल स्वमाव की होती है।
  - पुरुष के समान आंख वाली या बंसे हुए नेत्र वाली स्त्री वंचल होती है।
- १०. जो स्त्री बात करते समय बाई आंख दबाती है वह व्यक्तिचारिणी होतीहै।
- ११. जो बात करते समय दाहिनी ग्रांच दबाती हो वह कम सन्तान वासी होती है।
  - १२. कमाणीदार भीहें रखने वाली स्त्री शुम मानी गई है।
  - १३. खुरदरे बालों वाली भौहें अधुम होती हैं।
  - १४. जिन स्त्रियों की भीहें न हों, वे निर्धन होती हैं।
  - १५. जिनकी भौहें मोटी हो वे पर पुरुष में रत रहती हैं।
  - १६. जिस स्त्री के भौहों के बाल बड़े-बड़े हों वह सन्तान-हीन होती है।
- १७. जिस स्त्री के बायें गाल पर यस्सा बा तिल होता है वे श्रेष्ठ कही जाती हैं।
  - १८. कण्ठ पर तिस हो उसके पहला पुत्र होता है।
  - १६. जिसके नस सुन्दर हीं वह दयान होती है।
- २०. जिसके नेत्र लम्बे चौड़े हों तथा चौड़ी छाती एवं पतसी कमर हो वह समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं।
  - २१. जिस स्त्री की सम्बंध भीर पतकी उंगलियां हों वह दीर्घायु होती है।

२२. जिस स्त्री के गले में तीन रेसाएं विसाई दें वह ऐस्वर्य-शासिनी होती है।

२३. जिस स्त्री के होठ सम्बे और मोटे हों वह पति की घोसा देने वाली होती है।

२४. जिस स्त्री के नक तथा होठ कालापन लिए हुए हों उसका चरित्र उज्ज-कल नहीं होता।

२५. सोते समय जिस स्त्री के मुंह से लार टपकती हो वह कुलटा होती है।

२६. जिस स्त्री के हंसते समय गालों में गड्डे पड़त हों और नेत्र घूमते हों वह व्यक्तिशारिणी होती हैं।

२७, बहुत छोटे मुंह बासी पति को बोसा देती हैं।

२८. बहुत लम्बे मुंह बाली स्त्री निर्धन होती है।

२६, जो स्त्री सोते समय बांत पीसती हो वह लक्ष्मीहीन होती है।

३०. जिस स्त्री के नेत्र छोटे हों वह शुभ सक्षण वाली नहीं मानी जाती।

३१. जिस स्त्री का सिर समान तथा गोल हो वह दीर्घायु होती हैं।

३२. जिस स्त्री के शलाट में चार रेखाएं होती हैं वह सौमाम्यधाली होती हैं।

३३. जिस स्त्री के ललाट में तीन रेसाएं हों वह दीर्घायु होती है।

३४. एक रेखा बाली स्त्री शुभ नहीं कहलाती।

३५. जिन स्त्रियों के तलवे चिकने कोमल तथा समान हों वे सुख उठाती हैं।

३६, रूखे और कठोर तलवे वाली स्त्री दुर्भाग्यशील होती है।

३७. जिस स्त्रियों के चलते समय थप-थप की आवाज आती है वे मूर्ख होती हैं।

३८. जिनके पैरों में शंस, कमल, ब्वजा या मछली का चिह्न हो वे करोड़पति

से शादी करती हैं।

३६. जिस स्त्री के चरण में पूरी उच्चें रेखा हो वह सक्षण्ड भोग उठाती है।

४०. जिस स्त्री के पैर का ग्रंगूठा मांसल तथा गील हो वह भीग कारक होता है।

४१. यदि अंगूठा चपटा भौर टेढ़ा-मेढ़ा हो वह सौभाग्य नाम करता है।

४२. जिस स्त्री के पैर का अंगूठा लम्बा होता है वह दुर्भाग्यशालिनी होती है।

४३. जिस स्त्री के पैर की उंगलियां कोमल तथा जुड़ी हुई हों तो वे सुम फल प्राप्त करने वाली होती हैं।

४४, जिस स्त्री के पैर की उंगलियां लम्बी होती हैं वे दुराचारिजी होती हैं।

४५: यदि पैर की उंगलियां पतली हों तो वे धनहीन होती हैं।

इइ. टेड्डी जंगलियों काली स्त्री कृटिल होती है।

Yo. क्यटी उंगलियों बाली स्त्रो नौकर के समान श्रीवन् व्यतीत कड़ने वाली होती हैं।

४०. यदि पैर की उंगलियों के बीच में दूरी हो तो वह दिखी होती है।

४६. जिस स्त्री के मार्ग में चलते समय यूल उड़ती हो वह व्यक्तिचारिणी होती है व बदनाम होती है।

५०. चलते समय जिस स्त्री की सबसे छोटी उंगजी भूमि का स्पर्श न करती हो वह निश्चय ही पर-पुरुष से रत रहती है।

४१. जिस स्त्री की दो उंगिलयां पृथ्वी को स्पर्श नहीं करतीं वह पति को घोसा देती है।

५२. यदि पैर का ऊपर का हिस्सा चिकना कोमझ और मांसल होता है वह सौभाग्यशाली होती है।

५३. यदि स्त्री के टखने गोलाकार हों तो गुभ होते हैं।

५४. यदि ये टब्सने नीचे की ओर ढीसे हों तो दुर्भाग्यस्थक होते हैं।

५५. जिस स्त्री की ऐड़ी चौड़ी हो वह दुर्भाम्यशालिनी होती है।

५६. जिस स्त्री की जंबाएं रोमहीन चिकनी तथा गोल हों वह राज्य-लक्सी के सजान होती है ।

प्र७. जिस स्त्री के दोनों चुटने गोल भौर मांस गुक्त हों वह धनवान होती है।

५०. जिस स्त्री की पिंडलियां हाथी की सूंड के समान हों वे श्रेष्ठ होती हैं।

५६. बड़े-बड़े रोम वाली पिंडली जिस स्त्री के ही वह शीघ्र ही विश्ववा होती है।

६०, जिसकी पिंडलियां चपटी होती हैं वे बभाग्यवान होती है।

६१. जिनकी पिडलियों का चर्म कठोर हो वे चनहीन होती हैं।

६२. जिस स्त्री की कमर चौबीस अंगुल की हो वह श्रेष्ठ होती है।

६३. लम्बी तथा चपटी कमर संकट देने वाली होती है।

६४, रोमयुक्त कमर वाली स्त्री विधवा होती है।

६५. जिस स्त्री के नितम्ब चौड़े हों वह भोगी तथा कामी होती है।

६६. यदि नितम्ब गोल कोमल तथा मांसल हों वह शुभ कहा जाता है।

६७. जिस स्त्री की नाभी गहरी तथा रेखाओं से युक्त हो वह सम्पत्ति देने बाली होती है।

६ व. जिसकी नाभी ऊंची तथा मध्य माग स्पष्ट दिखता हो, ऐसी स्त्री अशुभ-कारिणी होती हैं।

६९. जिस स्त्री की पसलियां कोमल और मांसल होती हैं वह युक्त उठाने बाली मानी जाती हैं।

७०. जिस स्त्री की पसलियों पर रोम हों वह बुरे स्वभाव वासी होती है !

## ( ३२६ )

- ७१. जिस स्त्री का पेट छोटा तथा कोमल त्वचा बाला हो वह अव्ठ होती है।
- ७२. बड़े के समान पेट वाली स्त्री दरिद्री होती हैं।
- ७३. यदि पेट बहुत चौड़ा हो तो वह दुर्भाग्यशाली होती है।
- ७४. लम्बे पेट वाली स्त्री ससुर या बेठ का नाम करती है।
- ७५. जिसके पेट पर तीन बल या तीन रेलाएं पड़ती हों वह भाग्यवान होती है।
- ७६, जिसके रोम सीचे और पतने हों वह सुख उठाने वाली होती हैं।
- ७७. जिसकी रोम पंक्ति टेढ़ी-मेढ़ी हो वह विश्वा होती है।
- ७८. जिसका सीना बिना रोम का हो वह अपने पति की पिय होती है।
- ७६. जिसका सीना विस्तृत हो वह निदंयी होती है।
- ८०. अठारह अगुल चौड़ा सीना खुम माना गया है। प्रयात् स्त्री का सीना छत्तीस ग्रंगुल का होना चाहिए।
  - दर. यदि स्तन कठोर गोल तथा वृढ़ हों तो वे शुभ हैं।
  - वि स्तन मोटे तथा सूखें हुए हों तो वे दुख देने वाले होते हैं।
  - वि स्त्री का दाहिना स्तन ऊंचा हो तो सौभाग्यशासी होती है।
  - ८४. जिस स्त्री के दोनों स्तन दबे हुए हों वह कुलटा होती है।
- ८५. जिस स्त्री के स्तनों के अग्र भाग काले तथा गोल हों वह शुभ माना गया है।
  - ८६. जिस स्त्री की हंसुली मोटी हो वह ऐश्वयं मोगी होती है।
  - ८७. जिसकी हंसुली ढीली-ढाली हो वे दरिद्री होती है।
  - ८८. यदि स्त्री के कंघे भुके हुए न हों तो धुन है।
  - ८६. यदि स्त्री के कंधे टेढ़े मोटे और बाल युक्त हों तो वह विधवा होती है।
  - १०. यदि आगे को कुछ भुके हुए और मजबूत हों तो वह आनन्द करती है।
- ६१. यदि उसकी मुजाएं कोमल तथा सीवी और रोम रहित हों तो यह शुभ भाना गया है।
  - ६२. यदि मुजाएं बालों से भरी हुई हों तो वह विश्ववा होती है।
  - **६३. जिन स्त्रियों की मुजाएं छोटी हों वे दुख उठाती हैं।**
  - ६४. यदि हथेली साल तथा छिद्र रहित हो तो वह सौमाग्यशालिनी होती है।
- ६५. यदि हथेली बहुत-सी नसों वाली या बहुत अधिक रेखाओं वाली हों तो दिरिद्री होती है।
  - ६६. यदि नस्म लाल और उभरे हुए हों तो शुभ है।
  - १७. पीले नका दरिद्रता के सूचक हैं।
  - १८. नकों पर सफेद बिन्दु कुलटा का संकेत करते हैं।
  - ६६. जिसकी पीठ भूकी हुई हो वह दुस उठाने वाली होती है।

- १००. जिस स्त्री की पीठ में बहुत अधिक बाल हों वह विश्वा होती है।
- १०१. सीघी दृष्टि वाली स्त्री पुष्पवान होती है।
- १०२. जिस स्त्री की वृष्टि नीचे की बोर मुकी हुई हो वह अपराधिनी होती है।
- १०३. यदि दोनों भांसें भिषक निकट हों तो वह स्त्री घोखा देने वाली होती है।
  - १०४. जिसकी धांखें बहुत दूर वह मूर्व होती है।
  - १०४. यदि ललाट में तिस हो तो वह जीवन भर मानन्द उठाती है।
  - १०६. यदि हृदय पर तिल हो तो यह सौभाग्यदायक होता है।
- १०७. जिस स्त्री के दाहिने स्तन पर तिल हो वह अधिक कन्याएँ पैदा करने वाली होती है।
  - १०८. यदि बायें कुच पर लाल तिल हो तो वह विषवा होती है।
  - १०६. जिसकी नाक के धप्र माग में लाल तिल हो वह पति की प्रिय होती है।
- ११०. जिसकी नाक के आगे के माग में काला तिल हो वह दुराजारिणी होती है।
  - १११. जिसकी नामी के नीचे तिल हो बह शुप्र है।
  - ११२ जिसके बायें हाथ में तिल हो वह सौमाम्यशाली होती है।
- ११३. जिसके गाल होठ, हाय, कान, या गले पर तिल हो तो वह जीवन भर सुख पाती है।

## स्त्री की इक्कीस जातियां:

स्त्री की २१ जातियां होती हैं जिनका वर्णन संक्षेप में नीचे की पंक्तियों में स्पष्ट किया जाता है।

पितृमनी स्त्री: —ऐसी स्त्री दया और स्तेह रखने वाली, जिल को मोहित करने वाली, हंस के समान जलने वाली तथा माता-पिता की सेवा करने वाली होती है। इसके घरीर से कमल के समान मुगंब निकलती है। वह मुन्दर, सामने वाले को प्रभावित करने वाली तथा पित सेवा में लीन रहती है। इसके नाक, कान, तथा होठ छोटे होते हैं। शंख के समान गर्दन और कमल के समान बेहरा होता है। ये स्त्री सौभाग्यवती, कम सन्तान उत्पन्न करने वाली और पितवता होती है।

२ विजयी: ऐसी स्त्रियां पतिव्रता और सब पर स्तेह करने वासी होती हैं। श्रृं गार आदि में उनकी रुचि रहती है। ये ज्यादा परिश्रम नहीं करतीं पर बुद्धिमान होती हैं। इनका मस्तिष्क गोल तथा नेज चंचल होते हैं। इनकी चाल हाथी के समान स्वर मोर के समान होता है। ऐसी स्त्रियां कोमल बंगों वाली तथा लज्जा रखने वाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां नृत्य प्रेम तथा सुन्दरता से पति को प्रसन्न रखने बाली होती हैं।

- ३. हिस्सनी: ये पुरुष के मनोनुकूल होती हैं। तथा इनमें मोन की इच्छा विशेष होती है। इनका शरीर मोटा और थोड़ा बहुत धालस से भरा हुआ होता है। इनमें सज्जा धर्म आदि कम होता है। इनकी कपोल नासिका कान और गर्दन मोटी होती है। आंखें छोटी और पीली होती हैं। होठ मोटे और लम्बे होते हैं तथा चाल हाची के समान होती है। इन्हें कोध घिषक आता है और लड़ाकूबृत्ति की होती हैं। ये अपने पति से सन्तुष्ट नहीं होती तथा पति के अलावा अन्य पुरुषों से सम्बन्ध बनाने को लालायित रहती हैं।
- ४. संस्थिती: ये लम्बी होती हैं तथा चलते समय पृथ्वी पर भाषाज होती है। ये अपने कूल्हे हिला-हिला कर चलती हैं। इनकी मांखें टेढ़ी और शरीर वेडील होता है। इनमें कोध की भाषना अधिक होती है। तथा प्रत्येक क्षण भोग की इच्छा बनी रहती है। इनका मन दुष्ट होता है तथा मादक द्रव्यों का सेवन इन्हें रुचिकर लगता है। ये दुराचारिणी तथा पर पुरुष में रत् रहती हैं।
- प्र. सचिती: ये सरल स्वमाव वाली तथा अरपोक होती हैं। ऐसी स्त्रियां हंसमुख घौर लज्जायुक्त होती हैं। उनकी बोली कोमल होती है तथा प्रस्थेक दृष्टि से पति को प्रसन्न करने की कला इन्हें जाती है।
- ६. मेत्रायणि: ये सुन्दर रूपवती, गौर-वर्ण, ग्राभिनय के साथ काम करने वाली ग्रौर भौव्या होती है। पर उन्हें पति दुष्ट या कमजोर मिलते हैं। इस वजह से इनका गृहस्य जीवन ज्यादा सुक्षमय नहीं होता। इनके रूप को वेखकर प्रत्येक पुरुष मोहित हो जाता है। ये पर पुरुष से दूर रहती हैं।
- ७. कलहकारिनी: ऐसी स्त्री की मौंहें हमेशा चढ़ी हुई रहती हैं। इसके वांत अंच-नीचे तथा मैंस के समान शरीर होता है। रास्ते में चलते समय इसके पैरों से भूल उड़ती रहती है। यह द्वेष रखने वाली तथा घोखे से पित को मारने वाली होती है। यह किसी भी प्रकार का पर पुरुष से सम्बन्ध ओड़ने में ही अपनी चतुराई सममती है।
- प्रहिस्करी: ऐसी स्त्री झादशं रूप से घर को चलाने वाली तथा पति में ही अनुरक्त रहती है। न तो यह अधिक बोलती है न किसी की घोखा देती है। न यह पर पुरुषों को चाहलीं है और न अधिक बनी ठनी रहती है। कुकर्मों से दूर रहने बाली यह स्त्री अपने दोनो पक्षों का नाम ऊंचा उठाती है।
- श. आतुरा: ऐसी स्त्री प्रत्येक कार्य को तुर्त-फुर्त करने में विश्वास रसती है। यह साचारण रूप रंग वाली स्त्री पति से प्रेम करने वाली होती है तो कमी पति से अथंकर सड़ाई भी कर सेती है। इस स्त्री को समम्प्रना बत्यन्त कठिन होता है।

- १०. भवातुरा: यह गौर वर्ण-नाजुक-लज्जा से सिकुड़ सिमट कर बात करने बाली तथा थोड़ी-योड़ी बातों से डरने बाली होती है। यह कभी अकेली नहीं रहती। यह सबसे प्रेम करने बाली, मधुर भाषण करने बाली तथा अपने धर्म को निभान बाली होती है।
- ११. डाकिनी: यह हंसकर बातें करने वाली तथा घोता देने में चतुर होती है। इसके नेत्र नाल होते हैं। ऊपर से यह बहुत प्यार विकाती है पर निकट से यह लालची तथा घोला देने वाली होती है। इससे प्रेम करना और सांप से प्रेम करना बराबर होता है। इसका पति इसकी बदनामी से हर समय दुखी रहता है।
- १२. हंसिनी: यह मुखी तथा समम्मदार होती है। इसकी वाल हंस के समग्रन मनमोहक होती है। यह सत्य बोलने वाली तथा रित के समान सुन्दर होती है। यह मधुर प्रीति करने वाली होती है। ऐमी स्त्रियां सीमाय्यशाली पुरुषों को ही मिलती हैं।
- १३. बहुवंशिनी: ऐसी स्त्री गेहुंएं रंग वाली तथा पूरी तरह से गृहस्थ धर्म को निभाने वाली होती है। यह असत्य नहीं बोलती तथा पति सेवा में ही प्रसन्न रहती है। समाज में इसका सम्मान होता है।
- १४. क्रुपणी: ऐसी स्त्री निर्लज्ज, कमजोर शरीर वाली तथा कंजूस होती है।
  यह योड़े बहुत रूप में बदन।म होती है तथा किसी से भी किसी भी प्रकार की बात
  करने में इसको शर्म नहीं आती। यह घन के लिये किसी भी पुरुष के साथ सीने को
  तैयार हो जाती है।
- १४. **घातिनी**: यह स्त्री चालाक, तथा दूसरों को <mark>घोखा देने में होशियार</mark> होती है। प्रकट में यह प्रेम जताती है परन्तु इसके हृदय में जहर भरा हुआ रहता है। यह कुञ्चल घोला देने वाली होती है तथा बात-बात पर असस्य भाषण करती है।
- १६. प्रंमिकी: यह सुन्दर प्रेम को निमान वाली तथा पतिप्रिय होती है। यह हमेशा मन्द-मन्द मुस्कराती रहती है तथा जो भी इसकी मलाई करता है उस पर यह सब कुछ न्योछावर करने के लिये तैयार रहती है। इसके केस लम्बे सुन्दर तथा चेहरा आकर्षक होता है।
- १७. कृशतल्बी: यह स्त्री दुबली पतली तथा कोच करने वाली होती है यह भ्रपने आपको बहुत अधिक चतुर समकती है तथा जब बोलती है तो इसका शरीर भरथराता रहता है।
- १८. सबसिस्तनी: यह चमंड में चूर तथा कामपिपासू होती है! काम कला में हमेशा पुरुष ही पराजित होता है। यह कभी मी हार नहीं मानती। यह अत्यषिक कामी होती है तथा मन्त में यह वैश्या के समान हो जाती है। एक स्थान पर टिक कर बैठना इसको अच्छा नहीं लगता।

- १६. चुनक्देविनी: यह स्त्रो जिस घर में भी जाती है उसकी दरिद्र बना देती है। यह पाप कर्म से प्रेम करती है। पति को बात-बात पर घोचा देती है। माता, पिता, पति, जाई, ससुर, आदि की किसी की इज्जत की यह परवाह नहीं करती और समग्रम दुराचारिणी होती है।
- २०. बारकी: ऐसी स्त्री छोटी बांखों वाली तथा पाप कार्यों में रत रहने बाबी होती है। यह बापस में एक दूसरे की जड़ाई कराने में प्रसन्न होती है। ऐसी स्त्री दमाबाज तथा असत्यमायिणी होती है।
- २१. स्वर्गिकी: ऐसी स्त्री उत्तम विचार रखने वाली, धर्म को मानने वाली, तथा सभी के साथ मधुर व्यवहार करने वाली होती है। ईश्वर में इसका चित्त बहुत श्रिषक रहता है। यह छोटे बड़े का सम्मान करना जानती है। इसकी वाणी मीठी होती है। समाज में इसका सम्मान होता है। पति को ईश्वर से भी ज्यादा सम्मान वेती है।

कपर मैंने स्त्रियों के कुछ भेद स्पष्ट किये हैं। इसके भलावा माननी, धारकी, बुद्धा, पातकी बादि भी स्त्रियों के भेद होते हैं। कुल भेद ६४ माने गये हैं जिनमें कपर लिखे हुए इक्कीस भेद मुख्य होते हैं।

## हस्त रेखा व्यावहारिक जान





हस्त रेक्षा ग्रन्थों में हस्तरेखा से संबंधित तथ्य होते हैं। परन्तु किसी में भी व्याबाहारिक ज्ञान का उल्लेख नहीं मिलता। जिसकी वजह से हस्त रेखा के विद्यार्थी इससे संबंधित थ्योरी तो सीका जाते हैं। परन्तु उन्हें प्रेक्टिकल ज्ञान नहीं होता।

इस पुस्तक में पहली वार प्रेक्टिकल ज्ञान देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए एक अनजान महिला का हाथ डा० श्रीमाली के समाने रख दिया गया और उस महिला के हाथ को देखकर उन्होंने जो विश्लेषण किया वह नीचे की पंक्तियों में स्पष्ट है।

डा॰ श्रीमाली को जिस महिला का हाब दिया गया था वह इसी पृष्ठ पर प्रकाशित है। उनके पास जो हाब का बित्र मेज गया था उस पर न तो महिला का नाम लिखा नया था और न इससे संबंधित कुछ भी तथ्य स्पष्ट किया गया था। हा० श्रीमाली ने उस हाय को देखकर ज्यों का 'त्यों उसके बारी: में पूर्ण ' विवरण स्पष्ट कर दिया।

दूसरी बार उनके द्वारा पूर्ण सही अविध्यक्षण को देखकर में अपनी एक परिचित महिला को लेकर उनके निवास स्थान पर पहुंचा और उनसे निवेदन किया कि मैं प्रकाशक महोदय की तरफ से आ रहा हूं और आप दार प्रकाशित मुस्तक के अधिनाम पृथ्वों में व्यावाहारिक हस्तरेखा ज्ञान से संबंधित एक परिश्विष्ट वेने का विचार है। क्षपया आप इस महिला का हाथ देखें और इस से संबंधित जानकारी देने का किछ करें।

डा० श्रीमाली ने उस महिला के हाथ को देखकर जो अविष्यफ्त स्पष्ट किया उसका विवरण निम्न प्रकार से हैं। पाठक भी इस जानकारी को हस्त रेखा के माध्यम से समभों। इसके लिए उस महिला का हाथका चित्र यहाँ पर दिया जा रहा है। इससे पहले यह ध्यान रहे कि जब मैं धौर संबंधित महिला डा० श्रीमाली से मिले तब न तो उस महिला के नाम व अन्य बातों के बारे में जानकारी दी और न उन्होंने इस संबंध में कुछ भी पूछा।

हाथ को स्पर्श करते ही डा० श्रीमाली ने बताया कि हाथ में गुर, शनि, सूर्य तथा बुध पर्वत पूर्णतः विकसित हैं और यह कोमल, मुसायम तथा सादर्श श्रेणी का हाथ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि महिला सुसंस्कृत घराने की है और इसके पिता के घर में और पित के घर में अनुकूल तथा सम्यतापूर्ण वातावरण रहता है। साथ ही इस महिला के संस्कार अपने आप में सांस्कृतिक धार्मिक तथा अनुकूल रहे हैं।

वस्तुतः यह एक सुन्दर और आग्यशाली हाथ दिलाई देता है। परन्तु सूर्य रेखा सीघी होते हुए भी बीच मे से कट गई है; ग्रतः शिक्षा सामान्य रही होगी। यद्यपि बचपन में शिक्षा के लिए प्रयत्न किया होगा परन्तु इस महिला की मामूली शिक्षा ही दिलाई देती है। ज्यादा से ज्यादा यह महिला आठवीं कक्षा से प्रधिक नहीं पढ़ी होगी। यद्यपि चेहरे से यह महिला पूर्ण शिक्षित तथा विदुषी दिलाई देती है भीर ऐसा प्रतीत होता है कि महिला कम से कम ग्रेजुएट होनी चाहिए। परन्तु हाच की रेखाएं असत्य नहीं बोलतीं और ये रेखाएं इस बात की साक्षी हैं कि शिक्षा में निरन्तर व्यवधान आता रहा और इसी कारण यह महिला बहुत ही कम शिक्षा के पाई होगी।

जीवन रेखा को देखने पर आहर्चयजनक तथ्य ज्ञात हो रहे.हैं। जीवन रेखा का प्रारंभ ही कई रेखाओं से मिलकर हुआ है जत: बचपन के प्रारंभिक वर्ष रोग-प्रस्त रहे होंगे और संक्षेप और सूक्ष्मता से देखने पर यह मली-मांति स्पष्ट हो जाता है। कि जीवन के प्रवें वर्ष में ही कोई बहुत बड़ी बीमारी वाई होगी; क्यों कि यहां पर जीवन रेखा कटी हुई हैं और उसका संबंध मस्तिष्क रेखा से बन गया है। बत: यह बात तो स्पष्ट है कि इस समय कोई बहुत बढ़ी बीमारी जाई होशी और सनभग मरते मरते ही बची होगी। क्यों यह बात ठीक है?

महिला ने स्वीकृति में गर्दन हिलाते हुए बताया कि मैं पौचवें वर्ष में बहुत अधिक बीमार हो गई थी घर वालों ने ऐसा समग्र लिया था कि श्रव यह वालिक खायद ही वर्ष पर म लगमग महीने भर बीमार रहकर पुन: स्वस्थ हो गई।

पंडितजी ने जीवन रेका का अध्ययन करते हुए धागे बताया कि यह जीवन रेका आगे भी दो तीन स्थानों पर कटी है। धतः यह बात भी सही है कि दसवें वर्ष में भी कोई विशेष घटना घटित होनी चाहिए और इस बार यह घटना जलवात जैसी विकार्य वेती है।

महिला ने उत्तर दिया—बस्तुतः दसवें वर्ष ही मैं अपनी मां के साथ तालाव पर गई वी घौर वहां पर फिसल जाने के कारण मैं बहुत गहरे पानी में चली गई थी। यदि उस समय किनारे पर खड़े कुछ लोगों ने मुक्ते नहीं बचा लिया होता तो अब तक मैं समाप्त हो गई होती।

'बहुत खूब'— पंडित जी उत्तर दिया परन्तु अब आपको आगे के जीवन में किसी प्रकार का कोई सतरा नहीं है। आगे जीवन रेखा पूर्णतः सीवी स्पष्ट और साफ है और वह मणिबन्य तक पहुंच गई है। अतः अब आगे धात या दुर्घटना जैसी कोई बात नहीं है। और पूरी आयू लगभग ६५ और ६६ वर्ष के बीच में है।

एक सेकण्ड ठहरिये, सूक्ष्मता से देखने पर ज्ञात होता है कि आपकी पूर्ण आयु ६५ साल ४ महीने २१ दिन स्पष्ट होती है।

महिला ने मुस्कराकर पंडित जी की बोर कृतज्ञता से देखा।

परन्तु इस जीवन रेखा पर शुक्र पर्वंत से बहुत अधिक रेखाएं आ रही हैं घीर उनमें से लगभग दो रेखाओं ने तो जीवन रेखा को ही काट दिया है। इसके साथ ही छोटी-छोटी कई रेखाएं निकल कर आई हैं और ये सभी बाधक रेखाएं इस १थ्य की परिचायक हैं कि घापके जीवन में जरूरत से ज्यादः बाधाएं, परेशानियां ग्रीर समस्याएं रही हैं। एक प्रकार से देखा जाय तो आपका बचपन अभावों में संघरों में तथा कठिनाइयों में ही बीता होगा। यद्यपि आपकी मातृ रेखा और पितृ रेखा पूर्ण है इससे वे दीर्षायु होने चाहिए परन्तु इस ें कोई दो राय नहीं कि इन माता पिता से झांगे के जीवन में कोई विशेष सुख मा सहयोग नहीं मिला होगा।

यद्यपि मैं यह कहता हूं कि आपके लालन-पालन में माता पिता ने पूरा सह-योग दिया परन्तु विवाह के बाद माता पिता की तरफ से किसी प्रकार का कोई विशेष सहयोग मिला हो ऐसा प्रतीत नहीं होता । वयों यह सच है न ?

यहिला ने स्वीकृति में खिर हिलाया और मुंह से कुछ भी नहीं कहा ∤

दहरिये, श्रव में वह बता दूं कि आप माता-पिता के प्रतिसानकत्व में कब दक रहीं, अर्थात आपका विवाह कब हो बसा ?

पंडितजी ने गणना करते हुए बताया कि आपका विवाह १४ वर्ष की छोटी-प्रायु में ही हो जाना चाहिए और गहराई से देखने पर यह जात होता है कि आपकी विवाह रेखा सीची है जतः जीवन का कम हिस्सा ही आपने प्रयने पिता के चर में व्यतीत किया होगा। प्रतः ज्यों ही आपके १४ वर्ष पूरे हुए होंगे कि आपका विवाह हो गया होगा। ज्यादा से ज्यादा १४ वर्ष तथा एक या दो महीने बीते होंगे कि आप का विवाह हो गया होगा। मुक्ते आदचयं होता है कि आपका विवाह इतनी छोटी उन्न में ही कैसे हो गया ? क्या आपके समाज में छोटी उन्न में ही विवाह हो जाते हैं।

महिला ने स्वीकृति में गर्दन हिलाई जौर बताया कि वाक्तव में मेरा विवाह १४ वर्ष और एक महीने के बाद ही हो गया था।

पंडित जी ने रेखाओं का अध्ययन जारी रखते हुए बताया कि बापका पति प्रारम्भ में घत्यन्त सामान्य श्रेणी का होना चाहिए अर्थात् आपको जो ससुराल मिला होगा वह जापके पीहर के स्तर के अनुरूप ही होगा। आधिक वृष्टि से भी और सामाजिक वृष्टि से भी और एक प्रकार से देखा जाय तो जिस समय आपकी चादी हुई उस समय आपके पति की सामाजिक प्रतिष्ठा अत्यन्त नगण्य होनी चाहिए। आपके हाथ में भुक्र बलय भी दिखाई दे रहा है। यद्यपि यह बलय पूरा तो नहीं बना है परन्तु यह बलय इस बात की साक्षी तो दे ही रहा है कि आपके जीवन में ससुराल में आने के बाद से बराबर परेशानियां, मानसिक कठिनाइयां तथा चिताएं रही होंगी। शारीरिक रूप से आप इतनी परेशान मले ही न रही हों, परन्तु मानसिक वृष्टि से तो आप जरूरत से ज्यादा चिन्ताओं तथा परेशानियों में रही होंगी और एक क्षण के लिए भी आपको आराम नहीं रहा होगा।

महिला ने स्वीकृति में सिर हिलाया और पूछा-यह स्थिति कब तक है ?

श्रीमाली जी हंसे, और बोले कब तक है? का कोई तारपर्य नहीं क्योंकि यह स्थिति भी और अब तक आपकी आयु लगभग ४२ को पार कर रही है जत: ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार की मानसिक परेशानियां विवाह के १५ वर्षों तक रही होंगी । मेरे कहने का तारपर्य यह है कि १४वें वर्ष से ३१ वें वर्ष की आयु तक आपका जीवन जकरत से ज्यादा मानसिक संघर्षों में व्यतीत हुआ होगा । एक क्षण के लिए भी आप को अपने जीवन में आराम नहीं मिला होगा और ऐसा अतीत हो रहा है कि इस अविध में आपको पति की तरफ से भी किसी प्रकार का कोई सहयोग मिला हो ऐसा विवाई नहीं देता ।

परन्तु ३२ वें वर्ष से झापकी यह स्थिति सुधरनी चाहिए। इस समय तक पति समाज में भ्रपना स्थान बना चुके होंगे धौर वे इस योग्य हो गये होंगे कि आपको मानसिक शांति दे सकें, आपको आराम दे सकें, आपको स्नेह और सहयोग दे सकें।

मिस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ भुकी हुई है और बीच में आकर बिल्कुल कट गई है। इसके साथ ही मुभे एक बिन्दु भी दृष्टिगोचर हो रहा है। यह बिन्दु उसी स्थान पर है जहां पर यह मानसिक रेखा कटी है। यह समय ग्रापके जीवन का लग-भग ३ मा वर्ष आता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जीवन के ३ में वर्ष में एक बार फिर आपको बहुत अधिक मानसिक सदमा पहुंचा होगा। एक प्रकार से देखा जाय तो आपके चारों तरफ ग्रंबेरा ही ग्रंबेरा छा गया होगा और ग्राप मानसिक कप से बिल्कुल टूट गई होंगी। ऐसा जात होता है कि जीवन के ३ से साल से लगाकर ३ में साल तक ग्रापका जीवन मानसिक दृष्टि से मागान्यत: अनुकूल रहा होगा परन्तु यह घटना ग्रापके पूरे जीवन को भक्सोर गई होगी। जहां पर यह रेखा कटी है वहीं पर सूर्य रेखा से एक सहायक रेखा निकल कर मिनी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह मानसिक मंभावात पुत्र की तरफ से रहा होगा और इसमें कोई दो राय नहीं कि इस उन्न में आकर आपको अपने सबसे बड़े पुत्र का वियोग सहना पड़ा होगा और यह घटना इस प्रकार से घटित हुई होगी कि आपका पूरा जीवन ग्रम्त-व्यस्त सा हां गया होगा। निश्चय हो यह घटना ग्रापके सबसे बड़े पुत्र की मृत्य का संकेत करती है।

सामने बैठी युवती की आंखें डबडबा ग्राई, उसने भपना हाथ खीच लिया। दो क्षण तक वह मौन रही और उसने पुन. श्रपना हाथ सामने फैला दिया।

पंडित जो ने हाथ की रेखाओं का अध्ययन चालू रखते हुए कहा — मब आगे के जीवन में ऐसी कोई दुर्घटना आपके जीवन में नहीं है जिससे मानसिक दृष्टि सं आप परेशान हों। यद्यपि यह बात मही है कि आपका चन्द्र पर्व त अपने आप में कमजोर और दवा हुआ है जिसकी वजह से निर-तर मानसिक परेशानिया रहती है भीर आपके जीवन में कोई न कोई ऐसी घटना बराबर घटित होती रहती है जिसमें आपका मानसिक इन्द्र बना रहे। मेरी राय में आपके लिए यह ज्यादा अनुकूल एवं उचित रहेगा कि भ्राप चादी की अंगूठी में मोती धारण करें और आगे के जीवन में बराबर पहने रहें। यह मोती आपकी मानसिक समस्याओं तथा परेशानियों को कम करने में बहुत अधिक सहायक रहेगा।

महिला ने स्वीकृति में गर्दन हिलाई और पूछा कि किस प्रकार का मोती पहनना मेरे लिए ज्यादा उचित रहेगा।

पिकत जी ने उत्तर दिया—ग्रापको श्रेग्ठ स्तर का बसरे की खाड़ी का मोती पुरप नक्षत्र में चारण करना चाहिए। यह मोती चांदी ी ग्रंगूठी में हो भौर यदि ग्राप दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में पहनें तो ज्यादा उचित एवं अनुकूल रहेगा।

पंक्ति जी ने बिना सिर उठाए ही आगे कहा, मुक्के ऐसा दिसाई दे रहा है भापकी स्वास्थ्य रेक्स प्रारम्भ में जंबीरदार हो नई है भीर भागे इस रेक्स से छोटी-छोटी रेक्सएं निकलती रही हैं परन्तु ये रेखाएं हथेसी में नीचे की भोर सड़ी हैं जो कि श्रम नहीं कही जा सकतीं। ये रेखाएं इस तथ्य की परिवासक है कि. भापका स्वास्थ्य भी सामान्यतः कमजोर रहा होगा भौर निरन्तर कोई न कोई छोटी-मोटी बीमारी भापको बनी ही रही होगी। हकीकत में देखा जाय तो जीवन में बीसबें वर्ष से इकतालीसकों वर्ष तक झापका स्वास्थ्य बरामर कमजीर रहा होगा और घर में हर समय डाक्टर का जाना जाना बना रहा होगा। क्योंकि इस स्वास्थ्य रेखा में जो नीचे की तरफ रेखाएं गई हैं उसमें अन्तिम रेखा ४१ वर्ष को ही स्पन्ट करती है। अतः तब तक आपका स्वास्थ्य कमजोर रहा होगा। इन रेखाओं का सम्बन्ध चन्द्र पर्वत तथा शुक्र पर्वत से रहा है। चन्द्र पर्वत से सम्बन्ध होने के कारण ऐसा ज्ञात होता है कि आपकी परेशानिया पेट से संबंधित रही होंगी। इसमें द्वंलता एनीमिया गैस्टिक ट्रबल, अपच, भादि रोग सम्भव हैं तथा शुक्र पर्वत से जो सम्बन्ध बना है उससे ऐसा जात होता है कि इसके साथ ही साथ प्रदर लुकोरिया तथा स्त्रियों से संस्विधित बीमारी मी थोड़े बहुत रूप में भ्रापके जीवन में बराबर वनी रही होगी। क्यों यह बात सही है न ?

महिला ने सिर मुकाते ही स्वीकृति में भपनी पलकें नीचे गिराई।

परन्तु जब जागे के जीवन में आपके स्वास्थ्य से सम्बन्धित कोई विशेष परेशानी नहीं हैं। यद्यपि पेट से सम्बन्धित थोड़ी बहुत किठनाइयां रह सकती हैं परन्तु बहु परेशानी भी मोती पहनने से कुछ जनुकून हो जायगी! भागे के समय में स्वास्थ्य की वृष्टि से आपके जीवन में धनुकूलता ही दिखाई देती है। यद्यपि जीवन के ५८वें वर्ष में फिर एक शावा नीचे की भोर भूक रही है और उस शाखा ने मस्तिष्क रेखा से सम्बन्ध मी बनाया है, अतः उस भवधि में आप फिर बीमार पड़ेंगी भीर सनभग व या ४ महीने तक इस सम्बन्ध में कप्ट उठाना पड़ेगा।

इसके प्रलाबा धापके आगे के पूरे जीवन में किसी प्रकार की स्वास्म्य से सम्बन्धित कोई बाधा या परेशानी नहीं है।

बाप्की प्रणय रेखा को भी साथ ही साथ बध्ययन कर लें। जैसा कि मैंने मभी मापको बताया कि मापके जीवन में लगभग ३१वें वर्ष में ही पति की तरफ से मनु-कूलता प्राप्त हुई होगी मौर यह बात भी सही है कि इस समय में माकर ही सामा-जिक दृष्टि से तथा माधिक दृष्टि से आपके पति की उन्नति हुई होगी। इसके बाद भर्मात् ३२वें वर्ष से माज तक आप आधिक तथा पति सुख की दृष्टि से पूर्ण अनुकूल स्विति में ही रही हैं। और जब हम इस रेखा को मागे के जीवन में देखते हैं तो यह जात होसा है कि आणे के समय में आपके पति आधिक तथा सामाजिक दृष्टि से बरा- बर उन्नित करते रहेंगे तथा आपको ज्यादा से ज्यादा पति-सुख मिलता रहेगा। आपके जीवन में इस दृष्टि से किसी प्रकार की कोई चिन्ता नहीं है। और यदि मैं सही शब्दों में कहूँ तो आगे के जीवन में यह रेखा जितनी स्पष्ट सरल और निर्दोष है उत्तनी अन्य कोई रेखा नहीं। अतः इसमें कोई दो राय नहीं कि आगे के पूरे जीवन में आपको पति की तरफ से पूर्ण सुख सम्मान और श्रेष्ठता मिलेगी। इस दृष्टि से आप एक सौमाग्यशाली महिला कही जा सकती हैं।

प्रव में इसके साथ ही साथ सन्तान रेका पर भी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दूं। आपके हाथ में सही रूप में छः रेखाएं दिखाई दे रही हैं। इसमें चार रेखाएं मोटी हैं तथा दो रेखाएं पतली हैं। इससे यह मली भांति स्पष्ट हो जाता है कि आपके छः सन्तान होंगी, जिनमें चार पुत्र होंगे तथा दो पुत्रियां होंगी। परन्तु आप स्वयं देख सकती हैं कि आपकी प्रथम सन्तान रेखा बीच में से टूटी हुई है। अतः आपको अपनी प्रथम सन्तान का सुख प्राप्त नहीं होगा। भौर जैसा कि मैंने अभी कुछ समय पहले ही आपको स्पष्ट किया है कि आपकी प्रथम सन्तान का दुख आपको जीवन के ३०वें वर्ष में फ्रेलना पड़ा होगा, और यह तथ्य इसी सन्तान से स्पष्ट होता है। इसके बाद गणना करने के बाद यह ज्ञात होता है कि आपके आगे के जीवन में ३ पुत्र तथा २ पुत्रियों का सुख बराबर मिलता रहेगा।

परन्तु इसके साथ ही साथ मैं यह बता दूं कि सांसारिक दृष्टि से आपकी अन्तान से आपके सुन्न में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं है। परन्तु यदि आप यह विवार रखें कि ये पूर्णतः आपकी प्राज्ञा में रहेंगे या पूर्णतः आजाकारी होंगे तो यह भ्रम आपको प्रपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। हां यह बात सही है कि आपका स्वभाव जकरत से ज्यादा सहनशीनता का है और इसी वजह से इन सबसे निभ जायगी। यदापि कई बार इनसे मनभेद रहेंगे ग्रीर इसकी वजह से भी आपको मान-सिक परेशानिया रहेंगी।

प्रापके जीवन के ४४वें वर्ष में एक पुत्र तथा एक पुत्री का विवाह होगा। इसके बाद ४५वें वर्ष में एक प्रौर पुत्र के विवाह का योग है। इसके बाद ५४वें वर्ष में एक पुत्री का विवाह और ५७वें वर्ष में पुत्र का विवाह आपके हाथों से होगा। इसमें से भी दूसरे तथा तीसरे नम्बर के पुत्र से विशेष सुख मिलेगा। और इसी प्रकार मबने छोटी पुत्री से प्राप मानसिक दृष्टि से ज्यादा सन्तुष्ट रह सकेंगी।

यों आपके आगे के जीवन में सन्तान सुख है। सन्तान योग्य होनी और अपने कार्यों से वे अपने क्षेत्र में अनुकूलता भी आप्त करेंगी। अतः इस दृष्टि से आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं है।

ं गणना करने पर यह भी ज्ञात होता है कि ४७वें वर्ष के प्रारम्भ में आपको पौत्र-कुंक तथा दोहित पुत्र मिलेगा। नेरे कहने का तात्पर्य वह है कि आप ४७वें वर्ष में दादी व नानी एक साथ एक ही वर्ष में वन उकेंगी।

युवती का नेहरा दो क्षण के लिये प्रसन्मता से जिल उठा और फिर दूसरे ही क्षण करुवा के मारे आंकों नीचे उतर गईं।

धारके हाथ में गुढ पर्वत अपने जाप में अच्छ है, यद्यपि गुढ पर्वत का मुकाब शिन की जोर मुक रहा है परन्तु फिर भी गुढ पर्वत अपने आप में निर्वोध धीर स्पष्ट है। इससे ऐसा जात होता है कि आप अपने जीवन में सच्चरित्र और आर्मिक महिला रही हैं। भौतिक तथ्यों की अपेक्षा चार्मिक तथ्यों की ओर आपका मुकाब ज्यादा रहता है। आपके मन में यह इच्छा भी बराबर बनी रहती है कि आप अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा चार्मिक कार्य करें। गी, जाह्मण तथा साधु सन्तों की सेवा करें तथा जीवन में तीर्य याचाएं करें।

पर ऐसा योग घापके जीवन में ३६वें वर्ष के बाद से ही संभव है। और यह बात भी सही है कि घापके घागे के जीवन में बरावर चार्मिक भावना आपके मन में बनी रहेगी। यथा संमव घापके हाथों से दान तथा सत्कार्य भी होंगे। तीर्य याचाएं भी जीवन के ३६वें वर्ष के बाद से बरावर हैं गौर आगे के जीवन में बनी रहेंगी। इस दृष्टि से ग्रापके जीवन में कोई कमी नहीं। यद्यपि शनि की भीर मुकाब होने के कारण इस क्षेत्र में ही बीच बीच में सांसारिक बाचाएं घाती हैं। परन्तु फिर मी बोबें बहुत रूप में ये कार्य आपके जीवन में बरावर बने रहेंगे।

धानि पर्वत अपने स्थान पर सुदृढ़ है और मध्यमा उंगसी श्री पूरी लम्बाई लिये हुए है। अतः आप सौमाग्यशाली महिला होनी चाहिए। जब तक आप अपने पिता के घर में रहीं तब तक आपके पिता की बराबर उन्नित होती रही। और जब से आपने पित के घर में कदम रखा उसी दिन से निश्चय ही आपके पित की भी निरन्तर उन्नित बनी रही होगी। मुक्ते यह कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि आगे के खीवन में यदि आपके पित बार्षिक सामाजिक अथवा बन्य कोत्रों में उन्नित करेंगे या अध्यता प्राप्त करेंगे तो उसके पीछे निश्चय ही आपके इस शनि पर्वत का सहयांग होता। अतः जब तक पित आपसे सम्पकं बनाये रहेंगे या परस्पर मधुर व्यवहार बना रहेगा तब तक उनकी उन्नित बराबर होती रहेगी। साथ ही आपको भी इस माध्यम से सम्मान अपन होता रहेगा।

आपके हाथ में सूर्य पर्वंत भी बलवान है, परन्तु एक तो उसका मुकाब शनि पर्वंत की ओर हो गया है दूसरे सूर्य रेखा कई रेखा से जिसकर बनी है। यद्यपि ये सहायक रेखाएं तो सूर्य रेखा को बल ही देती हैं परन्तु कुछ रेखाएं इस सूर्य रेखा. को काटती भी हैं। इससे यह मली-मांति स्पष्ट होता है कि आप अपने बीवन में चाहे कितना ही कार्य करें परन्तु यद्य कम ही मिलेगा। मैं सही शक्यों में कहूं तो न तो आपको अपने पिता के बर में ही यस मिला होगा और न आपको अपने संसूर्य संसूर्य में

ही किसी प्रकार का यश मिला होगा। यद्यपि यह बात सही है कि आप अपने जीवन में अराबर ससुराल पक्ष से सम्बन्धित लोगों की सेवा करेंगी, समय-समय पर उनकी सहायता भी देंगी, उनके साथ अनुकूल एवं मधुर व्यवहार रखेंगी। परन्तु समय पड़ने पर न तो उनकी ओर से धापको कोई सहयोग मिलेगा धौर न उनकी तरफ से यश ही मिलेगा। यद्यपि आपके हाथ के देखने से ऐसा जात होता है कि भापको विवाह के बाद ससुर का सुख तो मात्र १४ वर्ष तक ही मिला होगा परन्तु सासू वीर्षायु होगी। परन्तु इसमें कोई दो राय नहीं कि सास और ससुर की तरफ से धापको बाधाएं परे-शानियां, अड़वनें तथा कठिनाइयां व मानसिक यंत्रणाएं मिली होंगी। आपने जितना ही ज्यादा उनको सुख और सहयोग देने का प्रयत्न किया होगा, उतना ही ज्यादा उनकी तरफ से कप्ट और मानसिक परेशानियां मिली होंगी। यही तथ्य आपके जीवन में देवर, ननद सास, माई, माता और पिता के साथ भी लागू होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप यथा संभव इन सबकी सहायता करेंगी, परन्तु इनकी तरफ से आपको न तो किशी प्रकार का कोई यहा और सम्मान मिला है और न आये के जीवन में मिलने की उम्मीद ही है।

इतना होने पर भी आप उनकी बराबर मदद करती रहेंगी भीर जीवन के अन्तिम क्षण तक अप उन्हें सुख और सहयोग देती रहेंगी।

आपने अपने हाथ में एक बात नोट की होगी कि आपके हाथ में गुठ पर्वत से एक रेक्षा आकर सूर्य रेक्षा से मिलती है। अतः आपको जो मी सम्मान और सहयोग मिलेगा, वह आपके पति की तरफ से मिलेगा। जीवन भर आपको पति का स्नेह भीर सहयोग मिलता रहेगा, और इसी तथ्य की वजह से आपकी मानसिक परेशानियां कुछ कम रहेंगी।

जहां तक बृध पर्वत का प्रश्न है वह सामान्यतः ठीक है। परन्तु एक तो वह हथेली के बाहर की ओर कुछ बढ़ गया है; दूसरे बृध रेखा किनिष्ठिका उंगली की तरफ ऊपर बढ़ गई है। इसमे यह स्पष्ट है कि आप सुक्मदर्शी तथा समस्तदार महिला होंगी। यह बात भी सही है कि आप अनजान से अनजान आदमी या महिला को देखते ही मन में समस्त जाती हैं कि यह प्राणी किस प्रकार के चित्र का है, किस स्तर का है तथा आगे चलकर यह प्राणी लाभदायक रहेगा या धोखा देगा? ये सारी बातें आपके दिमान में एक ही क्षण में स्पष्ट हो जाती हैं और आपने यह अनुस्रव किया होगा कि आने बाले समय में आप उसके बारे में जो अनुमान लगाती हैं वह बिल्कुल सत्य सिद्ध होता होगा।

इसके साथ ही साथ यह बुध पर्वंत इस बात को भी सूचित करता है कि प्रभु की तरफ से भ्रापमें यह विशेष गुण प्राप्त होगा कि कई बार भ्राप भ्राने वाली घट-नाओं को पहले से ही जान जाती है और उसके साथ ही साथ आपने यह भी अबु- भव किया हीवा कि वे वटनाएं भागे चलकर विल्कुल सही उत्तरी हैं। यह आपके सरेंल और निष्छल हृदय का परिचायक है। साथ ही साथ यह तथ्य इस बात का भी सूचक, है कि आप पर प्रमु की विशेष कृपा है।

आपके इस बुध पर्वत पर चन्द्र से एक रेखा आकर मिलंती है। अतः आपके जीवन में विदेश यात्रा योग भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यद्यपि भाग्य रेखा का सम्बन्ध भी यहीं स्पष्ट होता है अतः आपके जीवन के ४१वें वर्ष में, ४३वें वर्ष में तथा ४६वें वर्ष में विदेश यात्रा योग स्पष्ट है। इन विदेश यात्राओं में अन्तिम दो यात्राएं अत्यिषक महत्वपूर्ण एवं अनुकूल रहेंगी। इनमें से अधिकतर विदेश यात्राएं पति के साथ होंगी परन्तु ऐसा भी जात हो रहा है कि जीवन के ५६वें वर्ष में पुत्र के साथ मी विदेश यात्रा योग दिखाई दे रहा है।

इन विदेश यात्राओं से आप अधिकतर यूरोप तथा अमेरिका का हिस्सा देख सकेंगी। यद्यपि ये सभी यात्राएं एक महीने से चार महीने की अवधि तक की होंगी। परन्तु ये विदेश यात्राएं एक तरफ जहां आपके अनुभव को बढ़ाने में सहायक होंगी वहीं दूसरी तरफ ये यात्राएं आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी तथा मानसिक परेशानियों को भी कम करने के लिये अनुकूल रहेंगी।

इसके अलावा घापके जीवन में लगभग पूरे भारत की यात्रा तथा कई बार तीर्थ यात्रा का योग है।

ध्रापके हाथ में चन्द्र पर्वत कुछ दबा हुआ है तथा हथेली में अन्दर की और सिसका हुआ है। अतः इस पर्वत से आपको मानसिक परेशानियां तथा कठिनाइयां रहेंगी। जैसा कि मैं पीछे स्पष्ट कर चुका हूं कि इस चन्द्र पर्वत की वजह से गैस्टिक ट्रबल, अपच, अजीर्ण आदि की शिकायस थोड़े बहुत रूप में बनी रहेगी। और आपके जीवन में जो मानसिक परेशानियां बराबर बनी रही हैं उनका मूल कारण भी यह चन्द्र पर्वत ही है। इसके लिये मैं उपाय पीछे स्पष्ट कर चुका हूं।

हाथ में राहू पर्वत दबा हुआ है जो कि अपने आप में अनुकूल ही है। इससे जापके मन में न तो कमी अर्घामिक और अनै तिक भावना आई है और न आगे के जीवन में ऐसा संभव ही है। एक दृष्टि से इस पर्वत का दबा हुआ रहना आपकी धार्मिक भावनाओं को ऊंचा उठाने में सहायक रहा है।

मणिबन्ध आपके अनुकृत है। पहला मणिबन्ध जंजीरवत् है जो कि शुम परि-णामों कों देने वाला है साथ ही आपके हाब के तीन मणिबन्ध आपको दीर्षायु बनाने में भी सहायक हैं।

जहां तक शुक्र पर्वत का प्रश्न है वह प्रनुकूल है। और जीवन रेखा ने धमुष-वत् अपने आपको बनाकर शुक्र पर्वत का विस्तार ही किया है। इस पर जो बाधक रेखाएं है ने आपके जीवन में वाषाओं की सूचक हैं मीर जिसके बारे में मैं कुछ समय पहले स्पष्ट कर चुका है। यद्यपि सुक पर्वत हवेली की ओर बढ़ा हुआ भी है और इससे यह स्पष्ट होता है कि धापके जीवन में मौतिक और बाध्यात्मिक साघनाओं का परस्पर समन्वय रहा है। एक प्रकार से देखा जाय तो आपके जीवन में मोगमयी वृत्तियों पर वार्मिक वृत्तियों का प्रभाव विशेष क्य से रहा है और यह बापके जीवन में अनुकूस ही रहा है।

बंगूठा पूर्ण सम्बा तथा पीछे की भीर बींचा हुआ है इससे आपकी दृढ़ मनी-वृत्ति स्पष्ट होती है। यह अंगूठा इस बात का भी परिचायक है कि भाप भपने जीवन में अपने विवारों पर दृढ़ रहती हैं। एक बार आप जो निक्चय कर सेती हैं उसे पूरा करके ही छोड़ती हैं। बाहे उसके लिये कितनी ही परेक्षानियां उठानी पढ़ें।

मंगूठे का पहला पौर कुछ लम्बाई लिए हुए है और अपने आप में सुबृढ है।
यह सुबृढ़ता आपमें तक शिक्त की भावना का विकास करने में सहायक है। इससे
ऐसा प्रतीत होता है कि माप कोई मी कार्य आंख मूंद कर नहीं कर लेतीं। अपितु
आप उस कार्य में या तो संशोधन करती हैं सबवा उस कार्य में कुछ नवीनता देने
का प्रयत्न करती हैं। इस अंगूठे के पर्व को देखने से यह भी ज्ञात होता है कि दूसरों
की आलोचना जापको थोड़े बहुत रूप में प्रिय है। यदि भापके भलावा किसी अन्य ने
कार्य किया होना तो आप उस कार्य में या तो जुटि निकालने का प्रयत्न करेंगी अथवा
यह सुकाब देने से बिल्कुल नहीं हिचकेंगी कि यदि यह कार्य इस प्रकार से न होकर
इस तरीके से होता तो ज्यादा उपयुक्त एवं अनुकृत होता।

अंगूठे के जड़ में जहां शुक्र पर्वत का विकास प्रारंभ हुआ है वह उमरा हुआ है। और यह उमरा हुआ विकास आपको मौतिकता की ओर भी प्रवृत्त करता है। आपकी यह भावनाएं बराबर मन में बनी रही हैं कि आप शान-शौक्त से रहें, तरीके से रहें, प्रदर्शन प्रियता का थोड़ा बहुत मोह आपके मन में बराबर बना रहा है।

शुक्त पर्वत पर एक जाड़ी रेखा इन बाधा रेखाओं को काटसी हुए मंगल पर्वत तक गई है। और जहां से यह रेखा प्रारम्भ हुई है उससे यदि आयु रेखा का मिलान करें तो जात होता है कि वह अवस्था प्रापके जीवन की ४३वें वर्ष में आती है। मंगल भूमि का स्वामी है तथा शुक्र भौतिक सुख का ग्रधिकारी है। बतः ऐसा झात होता है कि जीवन के ४३वें वर्ष की समाप्ति तथा ४४वें वर्ष के प्रारंस तक अपको अपना स्वयं का मकान सुख प्राप्त होगा। यह अलग बात है, कि आप स्वयं किसी प्रकार की नौकरी नहीं करती होगीं या आपके स्वयं के कोई आय के स्नोत नहीं होगें परन्तु आपके पति के द्वारा उपाजित चन से उनके सहयोग से यह मकान योग का समय सिख होता है।

मंगल रेला के पास ही एक छोटा-सा चतुर्मुत्र जीवन के ३७वें क्वें में बना

है। घटः उस अविध में भी मकान बनाने का योग बना होगा या बमीन बारीवने का योग बना होगा। परन्तु ऐसा जात होता है कि इस जायु में मकान तो नहीं अना होगा परन्तु जमीन आपने धवश्य खरीदी होगी। मेरी राय में यह जमीन भी आपने ही खरीदी होगी या आपके नाम से खरीदी गई होगी।

बापके हाथ में मंगल रेखा बनवान है और वह जीवन रेखा के समानान्तर चल रही है। मंगल पर्वत विकसित होने के कारण प्रापमें कोच की मावना भी कुछ विसेष होनी चाहिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपमें अपने व्यक्तित्व के प्रति जागरूकता जरूरत से ज्यादा है। और जबिक प्रापके भारम विश्वास को या प्रापके बहं को चोट लगती है तो आप तिलमिला जाती हैं। उस समय आप सामने वाले का कच्चा चिट्टा सोलने लग जाती हैं और यह आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि जैसे भी हो अपना पक्ष मजबूत और वृद्ध होना चाहिए और इस पक्ष को पुष्ट करने के लिए आप उन सभी तरीकों का तथा सभी तकों का प्रयोग करती हैं जो आपके अनुकूल हो सकते हैं। इसके साथ ही जैसा कि मैंने अभी बताया कि मंगल रेखा धीरे-धीर जीवन रेखा के समानान्तर चल रही है जो कि आपमें आत्म विश्वास की भावना पैदा करती है। आपमे जरूरत से ज्यादा आत्म विश्वास होना चाहिए। किसी भी प्रकार की बाधा आने पर आप हताश या निराश नहीं होतीं अपितु अपने परिचितों को भी मुसीबत में था दुख के दिनों में धैर्य बंघाती हैं भौर उस परेशानियों के समुद्र को पार कराने में सहायक होती है। यह आपका एक उज्जवल पक्ष है।

मंगल पर्वत से ही एक रेखा शनि पर्वत की और गई है और ऐसा काट होता है कि भने ही वह भाग्य रेखा से पूर्णतः मिल नहीं पाई है, परन्तु फिर मी उस तरफ वह बहुत अधिक बढ़ी है। इससे यह जात होता है, कि भापके जीवन में जमीन संबंधी कार्यों से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है और न मविष्य में जमीन स बन्धी कार्यों से लाभ ही है।

मेरी सलाह यह है कि जाप अपने नाम से यथासंभव भूमि संबंधी कार्य न करें तो ज्यादा उचित एवं अनुकूल रहेगा।

हाथ में सभी गौण रेखाएं सामान्यतः अनुकूल ही हैं। हथेली में जीवन रेखा,
मस्तिष्क रेखा तथा स्वास्थ्य रेखा को मिलाकर एक बड़े त्रिमुज का आकार बनता है।
भौर इस त्रिमुज को आकार देने में बन्द रेखा का भी सहयोग रहता है। यह त्रिमुज
धपने भाग. में भनुकूल है। इस त्रिभुज से यह भली-भांति जात हो जाता है कि
आपके जीवन का उत्तराई ज्यादा अनुकूल एवं सुखमय कहा जा सकता है। मोटे क्य में
यदि आपके पूर्ण आयु ६० वर्ष मानते हैं तो जीवन के ३४ वें वर्ष के बाद से अनुकूलता
प्रारंभ हुई होगी और आगे की अवधि में यहअनुकूलता वा सुख आपके जीवन में बराबर बना रहेगा। मेरी राय में आपको अपने जीवन की अनुकूलता के लिए विष्णु या

श्री हुन्य की आराधना थोड़े बहुत रूप में रखनी चाहिए। इसके अलावा श्री राम, लक्ष्मी तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा भी आपके जीवन को अनुकूकु बनाने में सहा-चक हो समंती है।

महिला ने अपना सिर ऊंचा उठाया और कहा पंडितजी अब तक आपने जो भी तथ्य स्पष्ट किये हैं वे अपने आप में पूर्णतः सत्य हैं पर कुछ प्रक्त मैं इसके अतिरिक्त भी जानना चाहसी हैं।

पंडितजी ने कहा---आप बिना संकोच के पूछिए, मुक्ते इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

युवती मुस्कराई भीर कहा, आप हाथ के माध्यम से जन्म का महीना तथा जन्म समय संशोधन कर लेते हैं। मैं इस मामले में अभी तक सन्देह में हूं। मेरी मां ने जो समय मुक्ते बताया है वह भी उन्हे पूरी तरह से याद नहीं है। कभी वह कुछ अौर समय बताती हैं कभी कुछ अन्य समय को ही बता देती हैं। इस प्रकार एक समय और दूमरे समय में लगभग दो से तीन घण्टों का अन्तर है।

पंडितजी ने कहा जन्म समय को संशोधन करना कोई बहुत अधिक कठिन कार्य नहीं है। आप एक मिनट रुकिये मैं अभी खाप की इस समस्या का भी समाधान कर देता हूं।

पंडितजी ने शातशी शोशे का सहारा लेते हुए हाथ की रेखाओ का अध्ययन करने के बाद बोले आपका जन्म अप्रैल महीने में होना चाहिए क्योंकि मापकी मध्यमा उंगली के दूसरे पौर पर केवल एक ही रेखा पूरी है। इसके भलावा बाकी जितनी भी रेखाएं हैं वे सभी टूटी हुई तथा अस्पष्ट हैं। यदि हम तारीख का अध्ययन करें तो रेखाओं की गणना में जात होता है कि भापका जन्म = अप्रैल को ही होना चाहिए।

दो क्षण क्ककर पंडित जी ने कहा निक्चय ही आपका जन्म प्रजन्न १९३३ है। जहां तक हाथ की रेखाओं के अध्ययन का प्रक्र है श्रापकी जन्म तारीख में पूर्णतः सन्यता है। श्रापको अपनी तारीख तो याद है न ?

हां पिंडतजी मेरी जन्म तारीख आपने हाथ के माध्यम से पूर्णतः सत्य बताई है बास्तव में भेरी जन्म तारीख ८ अप्रैल १९३३ ही है।

पंडितजी ने हाथ पर उसी प्रकार से दृष्टि जमाते हुए आगे उत्तर दिया कि जहां तक आपके अंगूठे के सबसे ऊपरी पौर का प्रश्न है उससे ऐसा ज्ञात होता है कि आपकी लग्न कर्क होना चाहिए और यह कर्क लग्न ही लगमगदो अंश से कुछ ही ज्यादा होना चाहिए। इस हिसाब से आपका जन्म समय शाम के म्म बजकर ३१ मिनट २४ सेकेण्ड के आसपास ही हौना चाहिए और इस समय की गणना करने पर कर्क लग्न दो अंग से ही स्पष्ट होता है।

वापकी बात सगमन सही दिखाई देती है। क्योंकि मेरी मां ने मेरा बन्म समय साम की ७ से १० के बीच बताया है। मेरे पंडित की ने को मेरी जन्म कुण्डली बनाई की उसमें कर्क सम्म है। परन्तु कर्क सम्म लगमग द खंबों में उन्होंने स्पष्ट किया है। परन्तु ऐसा ज्ञात होता है कि उनको पूर्णतः जन्म समय का ज्यान नहीं रहा होगा। बापने जो पिछली बटनाएं स्पष्ट की हैं वे पूर्णतः सत्य हैं बौर उसके झाधार पर मेरी राय में आपने जो समय बताया है वही सत्य है और प्रामाणिक होना चाहिए।

पंडितजी ने थीरे से उत्तर दिया यह पूर्णतः प्रामाणिक ही समिकिये। मैंने जो जन्म समय आपको बताया है वहीं सत्य है। क्योंकि इसी समय को आधार बनाकर यदि जन्म कुण्डली के ब्रहों का निर्धारण किया जाय तो भापके हाथ की रेखाओं तथा जन्म कुण्डनी का पूर्णतः सामंजस्य हो जाता है। और इस प्रकार आपके हाथ की रेखाओं से जो घटनाएं स्पष्ट होती हैं वे ही घटनाएं जन्म कुण्डली से स्पष्ट हो जाती हैं।

कुछ क्षण रुककर पंडित जी ने बताया कि मैं १ सेकेण्ड में भापके जन्म-कालीन ग्रहों को भी स्पष्ट कर देता हूं। जापकी जन्म कुण्डली में ककं लग्न होना चाहिए तथा सिंह राशि में सिंह गुरु, चन्द्र, मंगल तथा केतु चार ग्रहों का संबम होना चाहिए। इसी प्रकार मकर में शनि कुम्म में राहू तथा मीन राशि में सूर्य बुध और शुक्र तीन ग्रह एक साथ बैठे हुए होना चाहिए। हकीकत में देखा जाय तो आप की जन्म कुण्डली यही बनती है।

महिला ने अपने बैग में पड़ी हुई जन्म कुण्डली निकाली और मिलान करने पर देखा गया कि बास्तव में जन्म कुण्डनी में प्रहों की स्थिति लगभग बही थी जो पंडित जी ने बताई थी।

पंडितजी ने हाथ की रेखाओं का भ्रध्ययन समापन करते हुए कुछ तथ्य और बताये जो कि इस प्रकार से थे---

- १. आपके हाथ में आकस्मिक धन रेखा का योग नहीं है। न तो अभी तक आपको आकस्मिक धन प्राप्त हुआ है भीर न माने के जीवन में ऐसा कोई योग ही है।
- २. वाहुन सुख जीवन के ४४ वर्ष के प्रारम्भ में होगा। यह कार योग होगा और प्राणे के जीवन में यह वाहुन सुख बराबर बना रहेगा।
- आधिक दृष्टि से जापके भागे के जीवन में किसी प्रकार की कोई काथा था परेशानी नहीं है।
- ४. भाषके हाथ में किनिष्ठिका अनामिका तथा मध्यमा पर शंख है और तर्जनी पर पर्वत चिह्न है। अतः भाषके जीवन का उत्तरार्द्ध निश्चय ही ज्यादा भनुकूल एवं सुलमय है।

- थ्. आपके हाच में लदमी बोन, बहा योग, साचु योग, यहालक्ष्मी योच, कसा-कार योग पतिचता योग, कैलास बोग तचा कमल योग स्पष्ट विकाई हैते हैं और इन योगों के बारे में मैं ज्यावहारिक ह्स्तरेका ज्ञान पुस्तक में विवरण दे चुका हूँ प्राप इससे सम्बन्धित तथ्य यहां देख सकते हैं।
- इ. आगे का पूरा जीवन आध्यारिमक दृष्टि से अनुकूल एवं सुकदायक रहेगा मृत्यु हार्ट एटैक से अपने परिवार में अपने ही घर में होगी तथा पति से पहले होगी जो कि भारतीय नारी आवर्ष के अनुकप ही है।

महिला पंडितजी के ज्ञान से पूर्णतः प्रभावित हो चुकी थी। उसने उठकर वरण खूते हुए कहा— वस्तुतः वापने जो मेरे हाथ का विवेचन किया है वह अपने आप में पूर्णतः सत्य एवं प्रामाणिक है। इस्तरेका पर आपका ज्ञान अपने आप में ब्रव्युत है। मैं आपको तथा आपके ज्ञान को पूर्ण श्रद्धा की दृष्टि से देखती हूँ।

पंडित जी ने उत्तर दिया इसमें मेरा कोई निशेष महत्व नहीं है। हमें दिनीत और अद्धायुक्त होना चाहिए हमारे साहित्य पर, इस्तरेक्षा ज्ञान पर, हमारे पूवजं ऋषियों पर विन्होंने यह हमें ज्ञान दिया। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। उनके द्वारा दिये हुए ज्ञान का दीपक जलाऊं और उसके प्रकाश में ज्यादा से ज्यादा लोग अपना रास्ता दूंड सकें। अपने जीवन को अनुकूल और व्यवस्थित कर सकें, जीवन में सभी वृष्टियों से पूर्णता पा सकें।

इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही मैंने भारतीय ज्योतिष बध्ययन अनु-संबान केन्द्र, हाई-कोर्ट कालोनी जोवपुर, राजस्थान की स्थापना की है और इसमें श्रेष्ठ पंडितों को लगाया है जिससे कि भारत और जारत के बाहर के व्यक्ति जन्म-पंत्रिका और हस्तरेसा के माध्यम से पथ-प्रदर्शन प्राप्त कर सकें।

मुक्ते मत्यन्त प्रसन्नता है कि इस थोड़े से समय में ही केन्द्र ने अत्यिषिक स्थाति और सम्मान अजित किया है। आज यहां भारत और भारत से बाहर विश्व के धन्य देशों से भी सैकड़ों हजारों हस्तरेसाओं के चित्र तथा जन्म कुण्डलियां प्राप्त होती हैं। सभी को इस सम्बन्ध में सन्तुष्ट किया जाता है और सभी लोगों से प्रशंसा प्राप्त हुई है।

मुक्ते विश्वास है कि यह केन्द्र निश्वय, ही ज्योतिष के क्षेत्र में सारत का प्रति-निविश्व कर सकेया ।

प्रत्येक मनुष्य या सही शब्दों में कहा जाय तो प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का बंश विद्यमान है भीर इनीलिए हम ईश्वर पुत्र कहे जाते हैं। ईश्वर से यहाँ सारा कार्य व्यवस्थित है, सोच समक्त कर किया हुआ है, यदि आप का निर्माण हुआ है तो उसके पीछे कोई बहुत बढ़ा रहत्य है कोई बहुत बड़ी आवश्यकता है। हकीकत में देखा जाय तो इस पूरे संसार में जिस रूप में भापका निर्माण और प्रादुर्भाव हुना है वह केवस बापका ही हथा है। बापके समान केवल इस पूरे विश्व में माप ही हैं। यह हो सकता है कि विश्व में कुछ भापसे घटकर हो सकते हैं या कुछ आपसे बढ़ कर हो सकते हैं परन्तु जिन तत्वों के धनुपात से आपका निर्माण हुआ है वह अपने आप में श्रन्यतम है। इसीलिये यह कहा जाता है कि ये आपके हाथ में जो रेसाएं हैं वे केवल आपके हाथ ही में है। संसार में किसी भी दो व्यक्तियों के हाथों में एक सी रेकाएँ मिल ही नहीं सकतीं और इसी वजह से हर व्यक्ति का व्यक्तित्व खपने घाप में असप हो जाता है। आपके सामने प्रमुन पूरा संसार फैलाकर रखा है। सब यह साप पर निर्मर है कि इस विश्व में भ्राप भपना क्या स्थान बनायें, किस प्रकार से स्थान बनायें. भीर इसके लिए यह देखना आवश्यक है कि भाप अपने जीवन के क्षणों का किस प्रकार से उपयोग करते हैं। एक-एक क्षण प्रमु की तरफ से बापको बरदान स्वरूप है जो क्षण बीत गया है वह क्षण वापस मा ही नहीं सकता। चाहे हम उस क्षण की प्राप्त करने के लिए लाखों करोड़ों रुपये व्यय कर दें।

जब एक क्षण लालों करोड़ों स्पयों से भी कीमती है तो बापको बहु कोई विकार नहीं है कि माप उस क्षण का लापरवाही के साथ उपयोग करें। क्यर्थ के वाद-विवाद में या व्यर्थ की किया कलापों में उस क्षण का उपयोग करें कि मापको मिल्ला का उपयोग करें कि मापको मिल्ला का उपयोग सही-सही रूप में करना है। यह आप पर निर्मर है कि माप उन क्षणों का वपने साथ मौर अपने जापका विश्व के साथ किस प्रकार से सामंजस्य करते हैं। यह विश्व निरन्तर गतिशील है और यदि आप भी उसी के साथ-साथ गतिशील है तो निश्चय ही आपका विकास है। परन्तु यदि आपकी गति उससे कम हुई सो आप पिछड़ कार्येग, पीछे रह जायेंगे भीर यह विश्व आपकी गति उससे कम हुई सो आप पिछड़ कार्येग, पीछे रह जायेंगे भीर यह विश्व आपकी गति उससे कम हुई सो आप पिछड़ कार्येग, पीछे रह जायेंगे भीर यह विश्व आपके बहुत अधिक आप यह आयेंगा। इसके बाद आप असे ही कितना ही प्रयत्न करें, विश्व की गति के साथ-साथ आप अपनी गति का सामंजस्य नहीं कर या सकेंगे।

यह पूरा जीवन मापका स्वयं का है। ये पूरे जीवन के साज जाएके सामने जुले हुए पड़े हैं। मापको जाहिए कि भाग एक-एक क्षण का उपयोग करें। प्रत्येक बक्तर को जाते ही पहिचान में । और उसकी अपनी मुट्ठी में बन्द कर में । प्रलेक काल, के क्षणांश के धड़कन को धाप अनुभव करें और अपने अनुकूल बनाने की कोश्चिम करें। ये धापके हाथ में है और यदि जापने इस प्रकार से किया तो धाप देखेंगे कि आपके हाथ की रेखाएं बदल रही हैं। आपके हाथ की रेखाएं ऊपर की धोर उठ रही हैं। आपके कदम उन्नतिकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। सफलता, प्रसिद्ध धीर सम्मान सामने जयमाला लिये हुए खड़ा है। आवश्यकता है आपके कदम बढ़ाने की जयमालाएं बरण करने की वे आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। ब्यग्रता के साथ इन्त-जार कर रही हैं।

जीवन के अत्येक कार्य के दो पहलू हैं; सकारात्मक और नकारात्मक । हुम किसी भी कार्य को इन दो रूपों में ही देख सकते हैं। या यों कहा जाय कि हम निर्माण भीर ध्वंस के बीच मे खड़े हैं। यह भाप पर निर्भर है कि आप भपने जीवन की षड़ियों का सृजन करते हैं या ध्वंस करते हैं। हकीकत मे देखा जाय तो आप जड़ नहीं हैं चेतन हैं। गतिशील हैं सिक्रय हैं। भीर सिक्रयता का तात्पर्य यह है कि आप गतिशील रहें और हर क्षण अपने आपको गतिशील बनाये रखे। निरन्तर आपके पग ज़न्नति की तरफ भगसर होते रहें।

ग्राप उठें, सिकिय बनें, सृजन करें। आप निश्चिन्त रहें कि यह ग्रापके चारों तरफ अभाव भीर निराशा की जो खाई है वह अपने आप ही मिट जायंगी। ये रास्ते में जो कांटे पड़े हैं वे अपने अप फूलों में परिवर्तित हा जायेंग। पर इसके लिये आत्म-विश्वास की जरूरत है। हिम्मत साहस और धैयं की भावश्यकता है। निरन्तर धागे बढने की इच्छा-शक्ति की आवश्यकता है।

आपके पास समय, शनित, श्रम, स्वास्थ्य धीर जीवन है। आप दोनों हाथों से इनका उपयोग कीजिये। घापको जितना श्रम धीर समय मिला है उतना ही समय गांधी को, लिंकन को, टैगोर को, ईशा को या टॉलस्टाय को भी मिला था। फिर क्या कारण है कि वे इस संसार के आकाश में आज भी चमक रहे हैं और आप गुमनाम से अंधेरे में भटक रहे हैं। फिर क्या कारण है कि आप पीछे हैं, फिर क्या बात है कि आपके कदम सहखड़ा रहे हैं। उठिये, आगे बड़िए, सफलता की मंजिल सामने ही है, विजय श्री घापको पुकार रही है, प्रसिद्धि और सम्मान धापके स्वागत के लिए खड़े हैं और सफलता जयमाला लिए घापको वरण करने के लिए तैयार है।

हृदय में जोश और स्नायुक्षों में साहस भरकर आगे बढ़िये। आपका प्रत्येक के कदम मजबूत हो, इस घुंघलके में भी आपकी दृष्टि आर-पारदेख सके। आपके हाथ में है कि आप अपनी दुर्वन रेखाओं को बदन दें। अपने दुर्भाग्य को सौमान्य में परिणित कर हैं। काम करने का यही समय है। इसी झण से समय है और सही रूप में आपके जीवन के समय की यही पुकार है।